# समर्पण जगद्भर्ताऽपि यो भिन्तुः, मुताबासोऽनिकेतनः।

विश्वगोनाऽपि दिग्वासा, वस्मे कस्मे नमो नमः ॥ जो जगतुका भरण करता है पर आप भिलारी है,

सव प्राणियोंको निवास देता है पर आप वे-घरका है, विश्व को ढँकता है पर आप नंगा रहता है, उसको

म्यार प्रणाम है।

उसको ही यह तुच्छ कृति समर्थित है। 6666666666666666

इस पुस्तकर्में सर्वेत्र विक्रम संवस्का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी सन् जाननेके जिए दी हुई संख्यामेंसे १७ घटाना होगा।

तिथिकम

# विषय-सूची

£8

₹5

विषय

| समर्पण,                                 | ATTENNA .                |             |     | प्रादि में |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------|-----|------------|
|                                         |                          | ,           | ••• |            |
|                                         | ष्याय-मानवजगत्           | * ***       | *** |            |
| वूसरा                                   | "-धर्म, सदाचार, राज      | और सभ्यत    | 7   | ₹a         |
| चीसरा                                   | "—सनातन <b>श</b> रन      | •••         |     | 28         |
| चौथा                                    | ,,—युद्ध वत्तर           | ***         |     | 25         |
| पॉचवा                                   | ,,—एक और उत्तर           |             | *** | Ę٠         |
| इठॉ                                     | ,, दन्द्रात्मक प्रधानवाद | ***         | **1 | ৬৪         |
| सातवाँ                                  | "—उत्पादनके साघनों पर    |             | *** |            |
|                                         | निजी स्वत्व (१) भूमि     | t           | *** | 81         |
| স্থাতৰা                                 | "—जत्पादनके साधनीपर      | निजी स्वत्व | -   |            |
|                                         | (२) पूँजी और श्रम        | •••         | •   | ११६        |
| नवाँ ,,—विनिमय और वितरएके साधनीपर       |                          |             |     |            |
|                                         | निजी स्वत्व              | ***         | ••• | 434        |
| इसवाँ                                   | "—अर्गसंघर्ष             | ***         | *** | ₹3७        |
| <b>न्यारहवाँ</b>                        | ,,—पूँजीवाद              | ***         | *** | १६१        |
| <b>थारहवाँ</b>                          | "——साम्राज्यशाही         | ***         | *** | 254        |
| सेरहर्न                                 | "— निजौ सम्पत्ति         | ***         | *** | २०३        |
| चौदहवाँ                                 | "—राजका स्वरूप           | ***         | *** | 263        |
| पंद्रहवाँ                               | ,,—राजसत्ताका अन्त       |             | *** | ₹30        |
| सोलहवाँ "—समाजवादी व्यास्था-प्रथम सोपाव |                          |             |     | 288        |

सत्रहवाँ ,-समाजवादी व्यवस्था-द्वितीय सोपान...

## चतुर्थ संस्करण की भूमिका

पुस्तकके तृतीय संस्करण्की भूमिका म वृद्दिचक २००१ को विद्यो साथि। उसके नी महीनेक बाद व्याज चतुर्व सस्करण्की भूमिका लिख रहा हूँ। इतनी कर्दी एक संस्करण्की मृमिका लिख रहा हूँ। इतनी कर्दी एक संस्करण्की पर गम्भीरतासे विचार कर रहा है। यह स्वामानिक है। व्यों क्यों हम स्वाच्यक विकट पहुँच रहे हूँ त्यों त्यों हमारे लिखे व्यावर्यक हो जाता है कि हम इस वातका निश्च करते कि शाधीय जीवनकी मायी क्यायकांका क्या स्वस्त रखना चाहते हूँ। इस निरच्चके लिख समाजवादके शास्त्रीय सहप व्योद दुर्घरे देशोंक, जहां समाजवादके शास्त्रीय सहप व्योर दुर्घरे देशोंक, जहां समाजवादक प्राणीग हो रहा है, व्यक्तमयको जान क्यार सनम लेना क्यांना प्रयोग हो रहा है, व्यक्तमयको जान क्यार सनम लेना क्यांना प्रयोग हो रहा है, व्यक्तमयको जान क्यार सनम लेना क्यांना हो है।

क्तीय संकरणमें कई नये विषयों का समावेश किया गया था। इस बार उन विषयों पर तो बिख्त विचार हुआ ही है, समयानुकृत कुछ नये विषय मी सांमालित किये गये हैं। मारत और समाजवाद शीर्षक अध्यायमें इसके पर्याम बदाहरण मिलेंगे। इसके आर्तारक में समूची पुस्तकको ही किरसे देख गया हूं और कई स्थतों पर संशोधन तथा सम्बर्धन किया गया है। इस सारे परिवर्तन करनेमें नेरा एकमात्र करय यह रहा है कि पढ़नेवालोंको आजकककी समस्याओंकी प्रष्टमिमें समाजनवादके सिद्धानत और अध्यासका रूप अध्यात करा सकू। कहां तक गुक्त सफता मिली है इसका निर्धय विद्य पाठक ही कर सकते हैं।

जालपादेवी, फाशो ८ सिंह, २००२ सम्पूर्णानन्द

# तृतीय संस्करण की भूमिका

यह मेरे लिए गौरवकी बात है कि हिन्दी पाटक ससारने इस पुस्तयका बादर किया है। जैसा कि पहिले संस्करणको भूमिकामें शी संकेत कर दिया गया था, में स्वयं उन लोगों में हूं जो मार्क्स द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धान्तको पूर्णतया स्त्रीकार नहीं करते। बाद को लिखी अपनी दो पुस्तकों, 'न्यक्ति और राज' तथा 'जीवन झौर दर्शन' मे मैंने तत्तत् असंगमे मार्क्सवादकी आलोचना भी की है छोर 'चिहिलास मे अपने दारीनिक विचारोंको, जिनका आधार शांकर खद्वेतवाद है, विस्तार से प्रकट भी किया है। फिर भी मैं सममता हूं कि यदि साम्राज्यशादी श्रीर शोषगुका व्यन्त करके विश्वशान्ति स्थापित करना मनुष्यका ध्रमीष्ट

हो तो इसे किसी न निसी स्वमें समाजवादमूलक राजनीतिक श्रीर श्रार्थिक व्यवस्था स्त्रीकार करनी ही होगी । मार्क्सवादसे फिडित अस्वारस्य दिग्गलाते हुए भी मैंने 'व्यक्ति और राज मे इसी गत को व्यक्त किया है। बहाँत ह प्रस्तुत पुस्तकता सम्बन्ध है, मेरा यही प्रयास था कि इसमें मावसंवादका शुद्ध रूप ही पाठ-कोंके सामने रखें। मुक्ते यह देखकर प्रसन्नता होतो है कि किसी श्रालोचक्को इस सम्बन्धमे श्राह्मेष करने का अवसर नहीं भिला है।

पहिले संस्करणके निक्लनेके बाद ही इसकी कुछ कमियोंकी श्रीर मेरा ध्यान श्राकृष्ट किया गया परन्तु जिस समय दूसरा संस्करण निकला उस समय में युक्तप्रान्तके कृषिस मन्त्रिमण्डलका श्रंग था और अवकाशको कमीके कारण उन अदियोंको दूर न कर सका। श्रव इसका श्रामर मिला है। समाजवाद नाम एव प्रकारसे मार्क्ता।इके लिये रुढि हो गया है फिर भी कई ऐस विचारधाराएँ है जिनको ममाजवादके ही श्रन्तर्गत मान।जा सकता है। मार्क्सवादम भी कुछ लोगोंको सशोधन या परिवर्धनरी श्रावश्यकरा प्रतीत होने लगी है। इन विपयोंका समावेश इस बार कर दिया गया है। एक परिशिष्ट जोड़रर मैने सलेपेमें गर्

दिरालानेका प्रयस्त किया है कि जेरे विचार कहाँ मावस ब्रोर एक्नोलसके भतसे नहीं मिलते। ब्राह्मा करना हूँ कि यह परिवर्धन पुस्तकको श्रिष्ठिक उपयोगी

बनानेमें सफल दोगा।

जालपादेवी, काशी

द पृश्चिक २००१

सम्पूर्णानन्द

नोट—पुस्तक छुप जानेके वाद मेरा ध्यान इस और गया कि इसमें आइडिअलिक्सके लिए जो आदर्शवाद पर्य्याय दिया गया हे

वह ठीक नहीं है। ऋष्यासवाद ऋषिक ऋष्का होता। खेद हे कि इस सस्करखमें इस मूलको सुधारनासम्भव नहीं था।

#### भमिका

ममाजवादपर परतक लियनेवाले के लिए पोठकांके न्हामा-याचना करनेकी आपश्यम्ता नहीं है। इधर कई वर्णीसे जनताको इस विपयमें अभिरचि रही है पर पिछले तीन वर्षींने यह ध्यभिरुचि बहुत बढ़ गयी है। इसके पहले या तो यह थोड़ेसे विद्यानुरागियोंके मनोरबानकी सामग्री था या रख तथाक अतिवादियोंकी बहकी बहकी वार्ती का अग था। लोग इन बातों को सन नेते थे पर ठीक ठीक समक नहीं पांत थे। जो हुझ समममें जाता था वह विचित्र प्रतीत होता था, कमसे कम हम्बि धनुदिनके प्रश्नोंसे तो उसका कोई भी सन्यन्ध नहीं देख पडता था। रूसमें जो हो रहा या उसके गलत-सही समाचारोंने लोगोंको श्रीर भी घबरा श्रीर उत्त दिया था। यस इतना कर बेना पर्याप्त था कि अभुक व्यक्ति बोल्शेविक है। सारी जनता चमको सरांक दृष्टिसे देखने लगती थी।

थीरे घोरे यह अवस्या यदली । विद्वाने सत्यामद आन्दोलनके उपरामके वाद फांम स समाजवादी दल स्थावित हुन्या । उसने समाजवादको भारतीय राजनीतिकी जीवित धारा बना दिया । देशकी आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितिक जनताको समाजवादियों को वादे सुननेक लिए विचश किया । यद्यपि समाजवादका विरोध करतेवालोंकी कमी न थी परन्तु दलको अपने प्रवार-

कारयमें बहुत बड़ी सफ्ज़ता मिली। इधर फाँमेसके वर्तमान राष्ट्रपति परिडत जवाहरलाल नेहरूके लेगों और भापणोंसे इस दिलचम्पीमें और भी चृद्धि हुई है। निदीमें समाजवादपर कुछ पुतकें हैं समय समयपर पत्र

पित्रकार्थोंमे लेख भी निकलते रहे हैं। इनके द्वारा लागोंकी

इस विषयका ज्ञान हुआ है पर मेंने इस साहित्यके विषयोंने एक वातका श्रतुभव किया है। जो पुस्तकें लिसी गर्थी हैं उनमेंसे अधिकाशका सदय तात्कालिक राजनीतिक प्रचार रहा है। उन्होंने पूँजीशाहाके दापों और जमीनदारी प्रधाको गुराइयोंके उत्पर ह्यादा जोर दिया है। यह सनेथा अचित था और इसमे उनको काफी सफलता मिली है। बहुतसे लोग अन इन वातामी समझने लगे हैं स्रोर यह मानने लगे हैं कि इनको हटानर किसी न किसी प्रकारकी समाजवादी व्यवस्थाको स्थापित किये थिना देशका और जगत्भा कल्यास न होगा । पर पक रतराबी भी हुई है। साधारणत एक धारणा भी फैल गयी है कि समाजवादका इतना हा खथ है कि इन दोनों प्रथाओंका विरोध किया जाय। को लोग समाजवादसे सहानुमृति रखने लग गये हैं उनमेसे भी कुछ ऐसा सममते हैं कि पूँजीपांतयों श्रीर अम्रीनदारोंके जालिम होनेके कारण समाजवादो उनके विरुद्ध हैं। जो लोग समाजवादके विरोधी है उन्होंने यह भान्ति फैलाने की भी पर्स्थाप्त कोशिश की है कि समाजवादी भिन्न भिन्न वर्गीको लड़ाना चाहते हैं, हिसारमक चपायोंसे जाय-दाद वाबोंकी सम्पत्ति जन्त करनेका इरादा रखते हैं और पुरानी संस्कृति, आचार-विचार, सजहव और परिवारके नियमों और वन्धनोंको हठात् तोड़ देनेपर तुलेहुए हैं। समाजवाद सान्यवाद पूँजीवाद, पूँजीपति, वर्षयुद्ध आदि शब्द शचितत हो गये हैं और इघरसे उधर नासममीके साथ फे के फिरते हैं।

इसिल्प इस वातको : आवर्यकता प्रतीत होती थी कि एक पुरतक देसी किसी जाय निसमें इस विषयके तात्किक पहलुकों पर विचार किया जाय । कई मिन्नोंका देसा क्याल था । इसी वह रेयको सामने रखकर यह पुरतक किसी गयी हैं । सम्भवतः जो वात इसमें आयी हैं वह अन्य पुत्तकोंमें, निरोपकर पत्रिकाओंके केशिंमें' था युकी हैं । यह मेरा द्वावा भी नहीं है कि मैंने कोई नयी वात जिल्ली है परन्तु इन सब वातोंका समावेश यदि किसी एक हिन्दी पुरतकमें हुआ है तो दुर्माम्यवशात् सुन्ते उसका पता नहीं है। मैं दूसरी मारतीय मापाओंकी वावत छुक नहीं कह सकता । मराठी की एक पुरतक देलनेमें खायी है पर उस भाषाका परिवन्नत ज्ञान न होनेक कारण में उससे कोई लाम न जुठा सका।

दूसरी भारतीय भारावांकी वावत कुछ नहीं कह सकता। मराठी की एक पुस्तक देखने में कार्या है पर उस भारतका परिव्छत हात न होनेके कारया में इससे कोई लाम न इटा सका। दूमरी पुस्तकोंके काराय में इससे कोई लाम न इटा सका। दूमरी पुस्तकोंके कामाय, या उनसे अपनी अनिध्यता, के कारया क्रिसे पार्थमांपिक राज्योंके सम्बन्धमें बड़ी विट्याइर एके लिए, कम्युनिकमके लिए वर्गवाइका प्रयोग मुक्ते बहुत ही, सलत जनता है—पर बहुतसे नये राज्य गढ़ने पड़े हैं। इनमेंसे कुछने, विपयमें मेरे मिलांको भी मुक्ते सतमेद हैं। वैसे, भैने 'बैल्यू के लिए 'सर्थ' और 'प्राइस'के लिए 'स्वूव' रखा है। इनमें व्रव राज्य

(8)

सामान्य व्यवहारमें नहीं श्राता यद्यपि उमीसे निक्ता महाधे, 'महगा' के रूपमे प्रचलित है। बुछ मित्रोंकी राय थी कि में श्चर्यकी जगह मृत्य और मृत्यकी जगह क्रीमत (लस्ट्रॅं। मैं इस परागणको इसलिए न मान सका कि व्याजनल अल्य श्रीर की स्तरा एक ही अर्थमें व्यवहार होता है अतः किसी किसी सन् भमे छर्थ-विषय्वंय होनेको आराष्ट्रा थी । नये शब्दमें यह हर नधी होता। ऐसे हो रायालोंसे प्रेरत होकर मैंने शब्द चुने हैं। सस्रतसे कशायता लेनेमे मुके मवया श्रीचित्य देख वहता है। समाजवाद बहुत गम्भीर और व्यापक शास्त्र है। तीन सो प्रप्नोंमे उसका ज्ञान करानेका प्रयास करनेवाला कालिक्षासके शब्दों में कढ़ सकता है-तितीर्पेद स्तरम्मोदादहुपेनारिम सागरम् यह सममते हुए भी श्यास करना पढ़ा है। ऐसी दशामें र्मेन यथासम्भव ऐसे विपयोंको चुना है जिनको मिलाकर साधाररा प्रवेश हा जाय श्रोर शास्त्रकी गहनताका परिचय मिलजाय। यदि इसके श्रागे मुछ लोगोंको अध्ययन करनेका उत्साह बढ़ा तो मैं क्रतकरय हैंगा। एक बार सेरा यह विचार हथा कि पुस्तक के श्चन्तमें ऋध्येसव्य पुस्तर्मोकी सूची जोड़ दूँ पर जिन पुस्तकोंके नाम इस सूचीमें आते वह सब अमेजीवी हैं। ऐसी सूची कितने पाठकोंके काम आवी यह कहना कठिन है। जो लोग श्रमें जी जानते हैं श्रीर इस विषयके बिझासु हैं उनको पुस्तकोंके

नाम जाननमे विशेष कठिनाई न होगी।

समाजवादके अन्मर्गत कहें ऐसे विषय हैं जो स्त्रयं स्ततन्त्र शासोंकी मर्य्यादा रखते हैं। इनमें अग्रुख स्थान समाजवादके दार्शनिक व्यथारीका है। इन आधारोंका पुस्तकके छुठें प्राध्यायमें वित्तर्शन कराया गया है। मैंने वहाँ यहामी दिखलानेका प्रश्न विया

है कि कहीं कहीं यह विचारघारा भारतीय दार्शनिक विचारधारासे टकराती है। कई लोगोंको, जो सामान्यतः समाजवादी कार्य्यः कमको पूरा पूरा स्वीकार करते हैं खौर इतिहासकी आर्थिक व्याज्यासे भी सहमत हैं, इसमे हुछ कमी प्रवीत होती है। ऐसे लोगोंका क्तव्य होना चाहिये कि इस खड़की पुष्टिकी खोर ध्यान दे और ऐसे कि वहाँतक इसके साथ आध्यात्मिकताका समन्धय हो सकता है। दर्शनके ऐसे बहुत बिद्यार्थी है जिसकी बुद्धियोपर धहत पहले शाहर ऋदें तबादकी छाप लग चुकी है और मनन द्वारा श्रविलेप्य हो गयी है। मैं खब ऐसे ही लोगोंसे हूँ पर ऐसा सममता हॅ कि इन्द्र-चाय और इन्हिसकी आर्थिक ज्याल्याका श्रद्धे तवादसे निसर्गत विरोध नहीं है। इस पुस्तक्ये मैंने इस सामञ्जरयको दिखकानेका प्रयत्न नहीं किया है। यहाँ उसकी ज्यावश्यकता भी न थी। परन्तु दार्शनिक विचारोंके सम्बन्धमें इतना क्हनेके बाह में इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रचलित साम्प्रदायिक व्यवस्था, धार्मिक दम्म, मुठी भक्ति और धर्म्मोदजीवियों द्वारा सम्पन्नों और शक्तिशालियोंकी सुशामदकी वानत मेंने जो कुछ निया है वह पूर्णतया मेरी निजी राय है। मेरा ऐसा स्वयान

है कि मैंने धावस्यकतासे अधिक संयत भाषासे काम लिया है। इस पुस्तकका मारवीय राजनीतिसे प्रत्यक् सम्यन्य नहीं हैं पर जिन लोगोंके जि़ष्ट यह लिखी गयी है वह एक विरोप राज-नीतिक श्रीर श्रार्थिक बातावरसमें रह रहे हैं। सुमे, श्राराा है िक वह समाजवादको केवल युद्धि-विलासका विषय न सममेंगे

**(ξ)** 

प्रत्युत इस धातपर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे कि इसके . इ.स. उनको प्रथ्वीको धर्तमान बुरवस्याको सुघारने थौर मनुष्यों-

को अतिके शब्दोंमें बस्तुतः 'असृतस्य पुत्राः' बनानेमें कहाँतक सहायता मिछती है। कार्व्यचेत्रमें प्रयुक्त होनेमें ही समाजवाद-जालपादेवी, काशो **प** कन्या १६६३

सम्पूर्णानन्द

### समाजवाद

#### पहला अध्याय

#### मानव-जगत्

'समम् धजन्ति जना अस्मिन इति' यह समाज राज्यका अर्थ है। जिसमे लोग मिलकर, एक साथ, एक गतिसे, पक्से, चले वही समाज है। एक साथ या 'एक्से' चलनेका अर्थ फीजी -सिपाहियोकी भाँति किसी एक दिशामें कदम मिलाकर चलना नहीं है। तात्पर्व्य तो यह है कि लोगॉकी, उन लोगोकी जो समाजके अग हों, परिस्थिति एक्सी हो, उनके प्रयत्न श्रीर उद्देश्य पक्ते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि सब लोग एक ही काममें लगे हो, ठीक एन ही खाना खाते हो, एक ही प्रकारका वस्त्र पर्नते हों, हर वातमे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिका प्रतीक या छाया हो। ऐसा न तो सम्भव है, न उचित। पर यह सम्भव है कि स्य लोगोंके प्रयत्न एक दुसरेके प्रपुरक हों, अर्थात् लोग भिन्न-भिन्न कामोंमे लगे हों पर उन सन कामोंके फ्लस्वरूप सनका फल्याए हो। कोई भी इतना समर्थ नहीं है कि सभी काम कर सके परन्त यह सम्भव है कि कामोंका बॅटवारा इस प्रकार हो कि चाहे योई विसी भी काममे लगा हो, इन सत्र कामोंका एकमात्र परि-ए।म यदी निकले कि सबका भला हो। यह तभी सम्भव है जब कि यह अमविभाग बुद्धिपूर्वक हो। सोच विचारकर यह निश्चय किया जाय कि सबके हितके लिए कौन-कौनसे काम होने चाहिये

श्रीर फीन-कीनसे फाम श्राहितकर होनेक कारण न होने चाहियें। 
फिर लोगोंकी योग्यता देगकर 'योग्यं योग्येन योजयेत' भी 
भीतिक श्रमुस्तर जो जिम कामके योग्य हो उसको वहीं फाम देना 
यादियं। यदि ऐमा न हुश्रा तो बुद काम तो ऐसे होंगे जिनमें 
श्रम्पने निजी दृष्टिकोएसे श्रमिक लाग देगकर सभी उनकी श्रोर 
देविंगे श्रीर कुद्धको सभी द्रोहना चाहुँगे। इम प्रतियोगितामें 
हुद्ध लोगोंको चाहुँ जो लाम हो जाय पर ममूनको चित ही 
पहुँचती। ऐसो श्रमस्ता हो लोगोंक प्रयत्न एक दूमरेक प्रयूक्त 
ही बरन विधातक होंगे क्योंकि यह सब प्रयत्न एक सूत्रमें 
धेंथे न होंगे।

इसका एक खीर परिसाम होगा । यदि अमिबिमाग युद्धिपूर्वक न हुखा तो पारिश्रमिक, मजदूरी, का विभाग भी युद्धिपूर्वक नहीं हो सकता । अपने रारीरकी राक्ति खार पालाकीका हुक्यांग करके कोई तो अनुचित, 'प्रयोग अपने अमकी रुप्टिसे अधिक, पारिश्रमिक ले लेगा, किसीको बहुत कम मिलेगा । जिन लोगोंके कामसे समृहका विरोग लाभ होगा यह कम पायेंगे, दसरे अधिक पा जायेंगे । इससे केवल व्यक्तियोंको ही नहीं, यरम् व्यक्तियोंक समृहका किसी केवल व्यक्तियोंको ही नहीं, यरम् व्यक्तियोंक समृहकी भारी हानि होगी । सबका एक साथ पलना न होगा, प्रत्येक व्यक्ति अपने ग्रुच्छ सार्थको ही देखाग । 'नुच्छ' इसलिए कहता हूं कि सबके अलेमें अपना भी मला हो सकता है पर इम उन्हें सार्थको खोर कम ही लोगोंका ध्यान जाता है। 'समाज' के इस अर्थको ध्यानम रखते हुए हम जब मानव-

जगन्न व्यापको व्यापको व्यापको स्थल हुए हम जब मानव-जगन्न ब्रोट हो । इस मानव-जगन्नो, मनुष्योके इस समृहको, 'महुष्य-समाव' कहते हैं। जैसा कि एक पाश्चास्य-लेराक कहता है "समाजका द्यर्थ हैं भाईचारा; एक उद्देश्यकी सिद्धिके लिए काम

क्रिंचाले, एक माधसे परिचालित व्यक्तियोंकी विना किसी प्रतारक दवाबके थपनी इन्छासे, संचालित संस्था, जिसके सब सरस्य सबके हितके अयत्रकी सकलताके इच्छक हो। 'मानव-समाज' का भाव यह है कि यह एक ऐसा संघटन है जिसका संयके दितके लिए मनुष्य-जातिने अपने संयुक्त प्रयनसे जन्म विया है।" क्ष यह परिमापा बस्तुत 'समम् धार्जन्त जना धारिमन्' की विस्तृत व्याल्या मात्र है। इसके ठीक होनेम भी कोई विरोप सन्वेद्द नहीं हो सक्ता। यदि एक उद्देश्य न हो, एक भाव न हो, सबके हितका विचार न हो, बढि सब केवल अपने तात्का-लिफ सुरा या धुनकी पृतिमें लगे हों, यदि सपके प्रपत्नों का कोई एक लच्य न हो, तो मनुष्योंके ऐसे समृहको भीड़ भले ही re ni समाज नहीं कह सकते। यदि संघटन पेच्छिक न हा परन किसी प्रकारके दवाव से हुआ हो तो भी यह समाज नहीं हो मकता। राज इसी प्रकारका एक संघटन होता है। सरकार-के दवावसे लोग किसी न किसी सीमातक मिलकर काम फरते हैं, उनके प्रयत्नों श्रीर उद्देश्योंने हुछ समता और एक्लस्पता भी देख पडती है पर यह सघटन कृतिम होता है। वियोजक गक्तियाँ बराबर काम करती रहती हैं और विसी भी कारणसे व्यावके हट जाने पर संघटित अवयव विखर जाते हैं। ऐसा संघटन समाज नहीं कहला सन्ता, इसमे बास्तविक 'सम-श्रजन' का द्यभाव है।

पर राज्य मात्रके श्रातिरिक्त 'मानव-सम्मान' है वहाँ ? राज्यों-में तो श्राकाशका पुष्प भी होता है, गघेके सींगका भी श्रासित्व है। पर वस्तुत्थितिमें कहीं मनुष्य-समाज देख पड़ता है ? समाजवाद

ý

मनुष्योंमें काले, पीले, गोरे, भूरेका विभाग है; पाधात श्रीर अपाधात्यम प्रचर्ड विभेद् हैं; बार्प्य, अनार्य्य, हन्शी, अंमेज, मेख, अरव, 'रूमी, जर्मन, तुर्क, भारतीय, जापानीकी दीवारे एक को दूसरेसे प्रथक् कर रही हैं। क्या इन सबमें समाजके लद्मरा पाये जाते हैं ? आपसमें सानपानके रीति-स्वाजमें जो भेद हैं वह तो नगएव हैं पर उद्देश्योंकी समता, संघटन, कहाँ है ? आज गोरे सभी रङ्गीनोंपर आधिपत्य स्थापित करना भाइते हैं,

बहुत बड़े भूमागपर स्थापित कर भी चुके हैं; रद्गीनोंमें इसके विरद्ध प्रतिक्रिया है, वह गोरोंके आधिपत्यका विरोध कर रहे हैं। पर न तो सब गोरे, न सब रङ्गीन एक साथ हैं। गोरे भी श्रानेक जातियों, अनेक राष्ट्रोंमें वंदे हुए हैं, जो आज एकका साथ देता है, वहीं क्ल अपने पुराने साथीके विरुद्ध पुराने शत्रुका साथ देता है। एक मात्र उद्देश्य स्वार्थ देश्य पड़ता है पर स्वार्थ भी स्थायी नहीं है, चिएक है। संघटन यनते हैं और वातकी वातमें टूटते हैं। विज्ञानका यहना है कि यह भेद प्रायश छित्रम है। न तो किसी रङ्ग-विशेषमे कोई उत्तमता है, न किसी रङ्ग-विशेषमें युराई।

व्यरव, भारतीय, व्यंमेज ब्यादि श्रनादिकालसे शुद्ध खाँर पृथक् जातियाँ नहीं हैं, सभी मिश्रित है। इतना ही नहीं, इनकी भीगोलिक सीमाएँ भी वरावर वदलती रहती हैं परन्तु आज यह जनसमृह अपने 'हितों' को एक दूसरेसे पृथक् ही नहीं, विरोधी मानते हैं। न मनुष्यमात्रके हितका विचार है, न कोई एक लक्स है, न किसी प्रकारका ऐच्छिक संघटन है। सब पृथ्वीपर रहते हैं पर उसी मॉति जैसे कि किसी जंगलमें हिंख पशु रहते हैं। ऐसी दशामें यह कहना ग़लत है कि 'मनुष्य-समाज' का श्रास्तित्व है। मनुष्य हैं; इतस्ततः उनके समूह फैले हुए हैं, पर यह समूह उस एक सूत्रसे

येंचे हुए नहीं हैं जो इनको एक 'समाज'का श्रंग बना सकता है।

यदि इनमें से कोई एक 'समाज' व्ययोत् समुदाय ते लिया जाय तो उसके मीतर भी वही समताका व्यमाव व्ययोत् वेपन्य देख पड़ेगा। । प्रत्येक समुदाय कई विरोधी समुदायोंका समृद्द है। अत्येक समुदाय दूख विरोधी है। व्यवीनदार, प्रत्यक्त समुदाय दूख पढ़ेगा। । प्रत्येक समुदाय कई विरोधी है। व्यवीनदार, प्रयक्त स्वापारी, महाजन, मिल-मालिक, अमिक, उसकारी करतेवाके कारीगर, होंदी नौकरियोंसे पेड पाल्वेवाल, व्यावकी कार्यके विता भी प्रयक्त प्रयक्त प्रयक्त समुदाय हैं बोर स्वापके दित भी प्रयक्त प्रयक्त प्रयक्त समुदाय अपने लामको सामने रचला है बोर उस लामकी सिद्धिक लिए दूसरे समुदायों नोचा दिलानेके लिप तत्पर रहता है। इनसेंसे किसी भी जनरापिका, किसी भी राष्ट्रका, संवचन बुद्धिपूर्वक, सवके हितकी लिए, नहीं हुआ है।

भारतमें वर्णञ्चवस्थाने एक और जिटलता बरमज कर दी है। कुछ लोगोंके द्वायमें सामाजिक, जार्थिक और राजनीतिक अधिकार है; दूसरे लोग, जो प्रत्यचरपसे उनसे किसी भी गुरामें कम नहीं

मतीत होते, इस सारे प्रधिकारसे बख्रित हैं।

यदि इस इन छोटे समुदायों, क्रयक या विशक् समुदाय, माहारा या शुद्र समुदाय, के मीतर प्रवेश करते हैं तो भी वही दरा। देखते हैं। युद्धिसंगत संघटनका खमान है। समुदायका प्रतेयक क्यकि प्रत्येक दूसरे व्यक्तिका प्रतियोगी हैं। प्रत्येक व्यक्ति चढ़ी चाहता है कि दसरोंको द्वावर उत्तरी खपना काम निकाते।

. इसका धर्य यही निकला कि मनुष्यमिं इस समय कहीं भी एक साथ मिलकर काम करनेका, एक ध्येयको सामने रखकर संघ-दित रूपसे अपनी अपनी शक्तिके अनुसार इस ध्येयकी प्राप्तिके लिए काम करनेका, अभाव है। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ परो-पकारी ध्यक्ति लोकसंग्रह-भावसे काम करते. देख पड़ते हैं परनु ε ऐसे लोग श्रपनाट मान है। श्रिविवाश मनुष्य श्रीर मनुष्य-समुः

दाय केवल अपने प्रत्यन्न स्वार्थको सामने रातकर काम दरते है और दसरोंको दवाकर अपने हितोंके साधनका प्रयत्र करते हैं। दूमरे शब्दोंमे यों कह सकते हैं कि पृथ्वीपर मनुष्य तो है पा मनुष्य-समाज नहीं है। इस समय 'समाज' एक क्लपना मात्र है। विशेष उद्देश्यों की सिद्धिके लिए अस्यायी गुट वन जाते हैं परन् स्यायी बुद्धमूलक संघटन, जिसमे लत्त्यकी एकता, श्रमका धी पारिश्रमिफका विभाग तथा एकके प्रयन्नका दुसरेके प्रयन्नके साथ सहयोग हो, नहीं है। न तो किसी छाटे चैत्र, किसी समुदाय, किसी राष्ट्र के भीतर समाज के लक्ष्ण देख पडते हैं, न व्यापक रूपसे प्रव्वीभरके मनुष्योंमे । इसका एक शत्यत्त परिणाम देग्न पडता है। वह है घोर, निरम्तर संघर्ष श्रीर श्रशान्ति । सवका हाथ सनके विरुद्ध उठा हुआ है। व्यक्ति व्यक्तिमे, समुदाय समुदायमे, राष्ट्र राष्ट्रमे, संघर्ष

है। सब अपनी अपनी सममके अनुसार अपना भला चाहते है श्रीर, मूँ इसे कहें या न कहें, सबका यह विश्वास है कि बिना दूसरों-को द्याये अपना भला नहीं हो सकता । इसप्रकार दूसरोंसे होड फरके, उनको दवाकर, अपनी जो भलाई की जाती है यह स्थायी नहीं होती। जो एक आगे बढता है उसके दस शतु हो जाते हैं क्योंकि उसके आगे वढ़नेमें उनकी चृति होती है। वह श्राय धापसमें मिलरर उसकी नीचे गिराते हैं और फिर धापसमें लड़ते हैं। क्या न्यक्ति, क्या न्यक्तिसमूह, सर्वत्र यही तमाशा देख पड़ता है। मनुष्योंका जीवन एक विशाल युद्धत्तेत्र है। परन्तु साधारण युद्ध-चेत्रमे सैनिक खतन्त्र नहीं होते, सब किसी न किसी अधिकारीके अधीन होते हैं, उनका संघटन बुद्धिपूर्वक होता है और उनका तात्कालिक लच्च एक होता है। परन्तु जीवनके इस विशाल चेत्रमें इस बातका अभाव है। न लह्यकी एकता है,

न हुद्धिसंगत संघटन है, केवल अपने अपने चिएक स्वार्थके लिए संघर्ष है और संघर्षके फलालरूप अशान्ति है। यह लड़ाई पागलोंकी मॉति लड़ी जा रही है। स्वार्थकी अप्रिमे मनुष्य अपनी बहुमूल्यसे बहुमूल्य सम्पत्ति भस्म कर रहा

है। उटाहरण्यके लिए, विज्ञानको लीजिये। विज्ञान मनुष्यके मिलाक्तरा उल्लुप्टरम निष्कर्ष है। इता, पानी, आग, विज्ञलीको सश्मे करना, रोगके कीटासुओं को पिहचानना, नये नये फल निफालना, योडेसे परिअममें चड़े-चड़े काम कर डालना—चह सद इस पुगकी विशेषता है। पर विज्ञान आज विपेली में कर इस पुगकी विशेषता है। पर विज्ञान आज विपेली में कर वालाना है। किन खाविष्कारों से सम्मानको काममें लगाया जारहा है। जिन खाविष्कारों से समका महा हो सकता है, उनका हुरुपयोग व्यक्ति सा समुदाय पा राष्ट्रा है। पर

या समुदाय पा राष्ट्राव्य पर स्थाय का तथा क्या जा रहा है। पर यह एक ऐसा खेल हैं जिसे सभी खेल सकते हैं। अतः सभी पेरोफि रोहाताचाच्ये अपनी बिहचाका उपयोग महाव्योंके संहारके लिए करनेमे प्रयवस्थील हैं। बिहानने महाव्योंमें आहमावका संचार भन्ने ही न किया हो पर दिकालके बन्धनोंको हो ढीला कर ही दिया है। अतः लोग भन्नेके लिए न सही, चुरैके ही लिए एक इसरेको पहिलेसे अधिक अभावित करते हैं और अशानित अधिक सीपण हम पाएक का पाएक नहीं नहीं लही जाती। लोग यह लहाई बेबल भौतिक चेन्नेम नहीं लही जाती। लोग

श्रपने खार्थोंकी सिद्धिके लिए पैत्रल तोष, तलवार, वस और लाठी से काम नहीं लेते । कूटनीति, चालाकी, 'तिषड़म' वड़े फामकी चींजे हैं, पर वह भी पर्याप्त नहीं हैं । व्यक्तियोंका काम इतनेसे यल सकता है क्योंकि व्यक्तियोंका जीवन योड़ा होता है, उनके मनाड़े भी चल्ट ही सम्मार हो जाते हैं । परन्त सट्टायोंके हुळ समाजवाद

ऐसे समुदाय हैं जो व्यक्तियों की अपेत्ता अधिक स्थायीसे हैं। उनका संघर्ष दूसरे समुदायोंके साथ वरावर ही चलता रहता है। चनके 'हित' संकुचित हैं, स्वार्थमूलक हैं पर एक प्रकारसे नियत श्रीर स्थायी हैं। ऐसे समुदायोंने एक विशेष प्रकारके शास्त्रोंकी सृष्टि की है। इन्होंने अपने अपने लिए विशेष 'दर्शनों' या 'सिद्धानता' का श्राविष्कार किया है। इनकी लड़ाइयाँ बौद्धिकत्तेत्रमें लड़ी जातो है। पहिले शास्त्रकी लड़ाई होती है, तब शस्त्रसे फाम लिया जाता है। जमीनदारों, मिल-मालिकों, मजदूरो, गोरी जातियों, श्रंबेजों, सबका श्रवना शास्त्र है। विद्वानोंका एक दुल यड़ी गम्भीरतासे यह सिद्ध करता है कि संसारकी उन्नति इसी वातपर निर्मर है कि सारा अधिकार पूँजोपतियोके हाथमे रहे। दूसरा दल ठीक ऐसी हा वात मजदूरोंके लिए कहता है। तीसरा वल अंग्रेजोंको उन्नतिको धुरी वताता है और चौथा दल प्रगतिके केन्द्रको जर्मनीमे वतलाता है। यह सर तो ठीक नहीं हो सकते पर इतिहासकी पुस्तकें, श्रर्थशास श्रीर दर्शनकी पोथियाँ, निवंध, पद्य सब इसी दृष्टिकोणमें लिखे जाते हैं। इस प्रकारके प्रचार-फार्यमें विपुत्त धनराशि लगायी जाती है। इससे कुछ तो विप-चियों या तटस्यापर प्रभाव पड़ता है, छुत्र अपने पचनालों का यल वढ जाता है। 'में उन्नति-पत्तका सैनिक हूँ, जगत-हितके लिए लड़ रहा हूँ' ऐसा विश्वास हो जानेसे, चाहे विश्वास कितना ही निराधार हो, लड़नेवालेका उत्साह वढ़ जाता है। मनुष्याम समाज नहीं है परन्तु प्रत्येक समुदायने श्रपनेको ग्रह समक रता है कि उसके ही हाथों समाजकी स्थापना होगी। इस कलहमय जीवनका एक और परिस्माम देख पड़ता है। चारों क्रोर 'मिच्यात्व', मूठ, का व्यापार फैल रहा है। जो वात नहीं है उसको कह देना मात्र मृठ नहीं होता। आजकल, क्वीर-

के शब्दोंमे, भूठ श्रोडना, विद्यौना, चवैना हो रहा है। किसी व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्रको किसी दूसरे व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्रकी नीयतका विश्वास नहीं है। मनुष्यके नैसर्गिक गुर्गोका बहुत कम समादर है। विद्वान और कलाकार उन लोगों के आश्रित है जो इसरोंको दनाकर आगे बढनेम समर्थ हुए है। जो दूसरोंकी

सबसे अधिक सेवा कर सकता है उसकी नहीं वरन उसकी पूजा होतो है जो इसराके हिताको पीछे करके अपने स्वार्थका साधन करता है। प्राचीन भारतीय धर्म्मयय व्यक्तियाँ और समुदायोंके बन्मी अर्थात् करीन्योंका उद्योग करते थे। आजके दिन सतको अपने अधिकारोंकी धुन है; करीन्यक्तेत्र नहीं, अधिकार-क्तेत्र यदानेके

पीछे सभी पागल हो रहे है। इसी व्यापक अविश्वास, अशान्ति, प्रतियोगिताका यह परिणाम है कि जगत्का वाताबरण कलहमय हो रहा है। कही हडताल हो रही है, कही खेत उजह रहे हैं, कहीं कारखाने बन्द हो रहे हैं, पक धोर स्वतन्त्र देश गुलाम वनाये जा रहे है, दूसरी धोर वडे वडे शक्तिशाली राज जापसमे टकर ले रहे हैं, तीसरी छोर याद-बीय मची हुई हे और चौथी और विद्रोहकी साग भभक रही है। किसीको कलका भरोसा नहीं है। विद्यानने उपजको सौगुना यहा दिया है। जहाँ एक थानका युनना कठिन था, वहाँ वातकी यातमे हजारों यान बने जाते हैं। जिस भिन पर श्रव्यकी एक याल नहीं उग मकती थी वहाँ अब दोत लहराते हैं। पृथ्वीके ण्क कोनेंग पेटा हुई वस्तु सुगमतासे दूसरे कोने तक पहुँचायी जा सकती हैं पर यह सब !होते हुए नगों, मूखों, वेकारॉकी सल्या ज्योंकी त्यों है, बरन् वट गयी है। जितनी घनराशि अव देस पड़ती है उतनी पहिले कभी सुन भी नहीं पड़ती थी परन्तु निर्धनो की सख्या इत वेगसे बढ़ती जाती है। पृथ्वीपर जितनी भौतिक सामग्री है उसका सबुपबोग नहीं हो रहा है। किसी प्रकारका संघटन नहीं है। समाज नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने किसी पुराएसे लेकर कलियुगका चित्र स्रीच दिया है। क्या किया जाय, वर्तमान समयमें वस्तु-

स्थिति ऐसी ही है।

थाकुनितने एक जगह कहा है "समाज व्यक्तिसे पहिले हैं। "मजुन्य तभी मनुष्य होता है और उसकी विवेक-मुद्धि तभी जागरित होती है जब यह समाजमें अपने मनुष्यवका घटुमब फता है। उस दशामें भी वह समाजके सामृहिक कामों द्वारा ही अपनेको व्यक्त एस सफता है।" समाजकी सीमाफ पाहर मनुष्य सहैय जंगली पशु यना रहेगा।" आज नरराशि समाजके रुपने संप्रियत नहीं है, इसीजिय मनुष्य सार्थी वनेला पशु है। यहा है।

#### दूसरा अध्याय

धर्म, सदाचार, राज श्रीर सभ्यता

ऐसे बहुत कम होग होंगे जो वर्तमान जगतुके उस स्मरूपको म स्वीकार करें जो पिछले अध्यायमें अधित हैं, पर यह आलेष भई लोगोंको हो सकता है कि यह अहना कि मानवजीवन सदेया असंबर्धत है अनुचित है। मैं बहॉपर यह स्पष्टकर देना पाहता हूँ कि मैं रेसा नहीं कहता कि किसी प्रकारका संघटन है ही नहीं। संघटन तो थोड़ा बहुत है पर ऐसा और इतना नहीं है कि उसकें हारा मनुजॉकी जाति 'सनुष्य-समाज' कन सकें।

समाजके रूपमें संघटित कर रहा है।

जो लोग इस कथनसे सहमत नहीं हैं वह विशेषरूपसे तीन

शक्तियोंका नाम लेते हैं जो उनकी सम्मतिमें मनुष्योंको एक

सुत्रमें वाँधकर 'समाज' की सृष्टि, कमसे कम रज्ञा, करती हैं।

कहना ठीक नहीं है कि धर्मा मनुष्योंकी बाँचे हुए है। ऐसा

कहतेमें एक तो पुनरुक्ति दोप आता है क्योंकि इसका इतना ही

धार्थ हुआ कि जो समाजको बॉधता है वह बॉघे हुए है। दूसरा बहा दाप प्रकरणसम है। इस यातका प्रमाण क्या है कि प्रजाको कोई भी समृद्धिकारी सूत्र वॉबे हुए हैं ? इम तो अभी तक यही

देखते आपे हें कि ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। मैं धर्म्म की सत्ता या महत्ताको अस्वीकार नहीं कर रहाहूँ।

वस्तुतः मनुष्यको मनुष्य बनानेकी चमता सत्य, श्राहिसा, ब्रह्म-चर्च्य त्रादि धर्म्माङ्गों में ही है परन्तु इस समय वह वातावरण ही नहीं है जिसमें धम्मै मनुष्य जीवनको अनुप्राणित कर संके।

एक चीज हैं जिसे लोग प्रायः धर्मा 'नामसे प्रकारा फरते हैं: मजहव । मजहवको सम्प्रदाय यह सकते हैं। मजहव एक तो नहीं है परन्तु प्रत्येक मखहबके लाखों, प्रत्युत करोंड़ों, श्रनुयायी

हैं और कुछ वातें सभी मजहवोंमें पायी जाती हैं। इसलिए ऐसा विचार उठ सकता है कि मजहव मनुष्योंको एकमें मिलाकर इस समय दो प्रकारके सम्प्रदाय हैं। बुख्में, जिनका सबसे

इनके नाम हैं धर्मा, सदाचार और राज। धर्म्म शब्दका अर्थ बहुत ज्यापक है। 'घारणाद्वर्म्म इसाहु:' 'यतोऽभ्यवय निःश्रेयससिद्धिः स घर्मः' इत्यादि इसकी प्राचीन व्याल्याएँ हैं। तात्पर्व्य यह है कि जिसके द्वारा प्रजाफा धारणे हो. जिसके द्वारा प्रजा समृद्ध और सुखी हो, जो प्रजाको एक सूत्रमें

वॉधकर रखे, वह धन्में है। यदि धन्मेंका यही अर्थ है तो यह

श्रन्छ। उदाहरण ईसाई सम्प्रदाय है, श्राभ्यन्तर सघटन है। नीचेसे नेकर उपरतक सरकारी हमसे कर्मचारी नियुक्त हैं। इनके दर्जे वंधे हुए हैं, श्रामदनी नियत हे, नियुक्ति श्रीर वियुक्ति तथा पद्वृद्धिके नियम वने हुए है। दूसरे प्रकारके सम्प्रदायों मे, जिनका उदाहरण हिन्दू सम्प्रवाय है, इस प्रकारका कोई सम्बटन नहीं है। इन दोनों प्रकारके सम्प्रदायों में दो वाते होती हैं, निसी न किसी प्रकारको उपासनाका कुछ उपदेश दिया जाता है और अपने सम्प्रदायबालों तथा दूसरोके साथ व्यक्षार करनेके कुछ नियम वसलाये जाने है। उपासना या तो ईखरकी होती है या तवधीन फिसी देव देवीकी। 'ईश्वर' की व्यारचा अनेक प्रशासे ही सक्ती है। शारीरक सुत्रके 'जन्माद्यस्य यत मूत्रका जो भाष्य शारराचार्यने किया है उसने अनुसार ईस्वर मायारावल तक्ष है, रामानुजके अनुसार वह जोवाजावकी समिष्ट है, गौतमकरणादके मतानुसार वह जीवोंक सचित बन्धां के अनुसार उनका पत-भोगकी प्राप्ति करानेवाला जगत्का साची और आरम्भक है. योगके अनुसार वह कोशादिसे अस्प्रप्ट पुरुपविशेष मात्र है, इस्जाम स्रीर ईसाइ मजहाके श्रानुसार वह 'क्तुंमफ्तुंमल्यथा क्तुम्' में समर्थ जगन्मा लष्टा, पालक और सहारक है। सबमुच ईरहर हैं भी या नहीं यह विवादास्पट है, परन्तु यदि ईश्वर है तो उसके सम्प्रत्यमें इतने प्रकारके विचार घोर बुद्धिमेद उत्पन्न करते हैं। दार्शनिकाता इस प्रकारके बुद्धिसेद्मे सल ही रस सिलता हो पर भाषारण मनुष्य तो पन्य पठता है। इस्रोलिए प्रत्येक सम्प्रदाय श्रमने श्रनुयाइयाम चाहे जैसा ऐक्य उत्पन्न करे परन्तु विभिन्न सम्प्रदाय लडते रहते हैं। सम्प्रदायोंके श्राचार सम्बन्धी उपदेश भी एक से नहा हैं। कीन खुश्य है, कीन आखुश्य, क्या भद्य है, क्या अमस्य, अन्य मतावलम्बीकी श्राद्धि करके उसे अपने सम्प्रदायमे मिलाना चाहिये या नहीं, कम्मी के फलका कैसे भीग होता है, विवाह किस प्रकार होना चाहिये, इत्यादि ध्रनेक प्रश्नोंके उत्तर भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय मिन्न-भिन्न रूपमे देते हैं। इन्हीं सर वातोंका यह परिखाम है कि सम्प्रदायके भेदके नामपर लास्तें मनुष्य बलि होते हैं श्रीर श्रापसमे कलह मचा रहता है। प्राय सभी सन्त्रदायोंको यह विश्वास है कि इनको सीचे ईश्वरसे आदेश मिला हे पर हिन्दुका ईरवर एक वात कहता है, मुसलमानका दुसरी श्रीर ईसाईका तीसरी । इटलीकी सेना श्रवीसिनियापर श्राक्रमण करती है और उभय पत्त ईखर, ईसा और ईसाका मातासे निजय-की प्रार्थना करते हैं। आज मजहबके नामपर लोग जलाये नहीं जाते परन्त सैकडों फिर भी इसी द्वारसे यमलोक जाते हैं। ईरवरकी फिसी विशेष ढङ्गले पूजा करनेसे सेंकडों हजारोकी जीविका अनती है, सैकडो हजारोंकी जीविका छिनती है। ईरबरको न माननेवाले सम्प्रदाय भी इस अखाडेमे निसीसे पीछे नहीं है। बीद्धोका व्यवहार इसका प्रमाण ह ।

खाचारके के जुमे भी बही बशा है। में यह जानता हूं कि वह पर प्रमुख की ने जाविताय ही अपने धार्मिक आत्वालत वाले प्रमुख प्रमुख की जानता हूं कि सबह में न्द्रित लागें की पाया प्रमुख से ती हो जो के हाथा रोका ह, यह भी मानता हूं कि आज भी रेसे जोग है जो अपने साम्ब्रहायिक विचारों पर सचाईसे रहा है और इन निचारों से मित्र होकर यवाशांकि वही लागां से तो स्मुख हो के से सम्बर्ध की साम हो हो है जो है। इस समय तो इनकी निचती क्षा पार्टों में है। इस समय तो इनकी निचती क्षा पार्टों में है। अजकल तो सम्बर्ध में अनाचारको ही सहायता मिनती क्षा निचती है। आजकल तो सम्बर्ध में अनाचारको ही सहायता मिनती है।

ऐसे लायों व्यक्ति है जो वडे ही अक्त हैं। भगवनाम-जप,

आपको भूलकर प्रमावेशमे नाच उठने हैं। मन्दिर, मस्जिद या गिरजा यनवानेके लिए श्रद्धालुओंसे लाखों रुपये मिल जाते हैं;

88

यज्ञ, साधुभोज श्रौर विधर्मियोंकी शुद्धिके लिए रुपयेकी धारा यहती ही रहती है। आयु थोड़ी है और शरीरके अवयवोंकी संख्या भी विंधी हुई है। इसलिए रूपये देकर जप, व्रत आदि फरनेके लिए ब्यादमी रख लिये जाते हैं। उनके किये हुए सरक्रमों का फल धनदाताको होता है। यह सब तो है पर जप श्रीर पुजा महाजनोंको गरीयोंका गला दवाकर, जनके घर विकदा-कर ब्याजके नामपर तथाह करनेसे नहीं रोक्ती । खराव माल वेचने छौर एकका चार मुनाका लेनेसे मखहवमे कर्क नहीं आता। करोड़ोंकी सम्पत्तिके स्वामी मठावीश भी अपनेकी लागी साधु कहते हैं। लोगोंके रकको चूसकर जो उपया श्राता है उसमेसे चार पेसे हानके रूपमे लोटा देनेसे स्वर्गका सौटा प्रका यह कहा जाता है कि ईंग्वरके सामने सब बरावर है। 'विद्या विनयसन्पन्ने, शाहाणे गवि हस्तिनि, शुनिचैव स्वपाषेच', विद्वान् लोग समदर्शी होते हैं। जहाँतक शास्त्रार्थकी बात है वहाँतक तो समदर्शन निर्विवाद है परन्तु व्यवहारमे इसका पता नही चलता। व्यवहारमे तो समुदाय समुदायके लिए दूसरा मजहव है। हिन्दुओंका ईखर करोड़ों हिन्दुओंको अपने सामने आने ही नहीं देता। उनको मन्द्रोंमे जानेका श्राधिकार ही नहीं है। जब किसी राजा महाराजा, सेठ साहुकारके आजाने पर इतर लोग धको देकर हटाये जाने लगते हैं उस समय साम्प्रदायिक समदर्शिता योड़ी देरके लिए श्राँसे वन्द कर लेती है। ईसाई श्रीर इस्लाम मजहब वर्षभेद नहीं मानते पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इनमें

उँचे नीचेका मांच नहीं है। भेद इतना ही है कि उसका स्वरूप दूसरा है। यह भी स्वीकार करना होगा कि इस दृष्टिसे इस्लाममें व्यवहारिक समता ऋषिक है। ग्राचिका सवहष दूसरा है और

श्वमीरका दूसरा । रारीवको तो गला फाइ फाइकर 'सन्तोप' का पाठ पदाया जाता हैं; उससे यह कहा जाता है कि उसकी वर्तमान हुदेशा उसके पूर्व जन्मके कृत्योंका फख है या ईस्वरकी आंरसे उसकी परीचा है। यह इस प्रास्ट्य या किस्मतसे लड़ नहीं सकता। देवी व्यवस्थासे सर टकराना और विपत्ति मोल क्षेता

हैं। इस लिए बसे जुपचाप सब कुछ सह लेना चाहिये। इस सन्तोपका फल डरो अमले जन्म या स्वामें मिल रहेगा। परन्तु इममीर और चलिके लिए स्न्तोपकी शिवा नहीं हैं। वह चाहें जैसे और जितना धन उपानंन करे, अधिकारका उपयोग करे। निभैनके धन और निश्रीलके वल कोई भगवान हैं ऐसा कहा जाता है। यदि हैं तो उनसे किसी वलवान या धनीकी कोई आशांका

नहीं है। यह उनके दरवारमें रिज़्त पहुँचानेकी युक्तियाँ जानता है। पर उनका नाम लेनेसे तुर्वल खोर निर्धनका कोध शानत हो जाता है। खो हाय सतानेपालोंके विरुद्ध उठते वह भगवन्छ सामने वैंघ जाते हैं। खांखोंकी कोधाष्ट्र खाँस् यनकर दल जाती है। वह अपनी कमर तोड़कर भगवान्का आश्रय लेता है। ,इसका परिणाम कुछ भी नहीं होता। उसके खार्च हृदयसे

उनाई हुई किपता सरकहरी आकाशमरडकको चीरकर अगवानके सूने सिहासनसे स्कराती है। स्कराती है और न्योंकी साँ लीटती है। कपीर साइयके शस्टोंमें 'बर्ड कुछ है नहीं, अरत अंधा करें, किन वंडीत नहिं स्तर सरी'। आज हजारों कुलगुआंका सती व चलात कुट रहा है, हजारोंको स्टकी खाला अमानके लिए

अवलाका एक मात्र धन वैचना पड़ रहा है, लाखीं वैकस निरीह

१६

राजनीतिक और धार्थिक दमन और शोपस्तानी चक्कीमें पिस रहे हैं पर तो भगवान कभी राम्भे फाइन्डर निकला करते ये और फोसांतक चीर बढाया करते थे वह श्राज उस वलाको भूल गये श्रीर श्रनन्तरायनका सुरा भोग रहे हैं। फिर भी उनके नामकी लकडी दीनदुरितयों को थमायी जाती है। जो लोग ऐसा उपदेश देते हैं वह खूब जानते हैं कि अशान्तोंको कावूमें रखनेका इससे षच्छा दूसरा उपाय नहीं है। बगालके दुर्भिन्म एक श्रोर १४ लार-प्राची मरे, दूसरी श्रोर धम्मेप्राख व्यापारियाने करोड़ों रुपये कमाये। जो दुसी है वह और दुसी होता जाय, जो सुसी है वह निय्नण्टक सुख भोगता रहे, धर्म्भ-सङ्घालित संसारके लिए इससे उल्ह्रष्ट और क्या नियम होगा। सनसे विज्ञच्या बात तो यह है कि यह सब अन्घेर मचता रहता है, दुर्वल और निर्वल व्यक्तियों तथा समुदायोंका शोपण और उत्पी-वन जारी है, पर कोई धर्माध्यत्त चूँ नहीं करता। जर्मनीम यहूदि-योंना क्या कुछ नहीं हुआ परन्तु ईसाई धर्मगुरु पोपने सुँह नहीं पाना पना छल पर हुन । प्रोता । ब्रिटिश साम्राज्यम चाहे जो होता हो परन्तु ब्रिटेनके बाद-

शाह 'डफेरडर आव दि कोथ (प्रोटेस्टेस्ट सम्प्रदायके रक्तक) बने रहते हैं। प्रजाकी बहिन-वेटियोंकी इञ्जलका श्रपहरण स्रानेवाला भारतीय नरेश भी धर्मावतार ही कहलाता है। कोई श्राह्मरा

पुरोहित किसी श्रमाचारी नरेश, जमीनदार, महाजन शासकसे नहीं कहता कि तुम अधर्मी हो, मैं तुम्हारे यहाँ धर्मकृत्य नहीं करा-क्रेंगा, तुन्हारा श्रत्र नहीं महण क्रेंगा । स्वयं इन धर्मव्यवसा-इयोंकी जीविनामें कोई हताचेप कर बैठे तब तो दूसरी यात है, श्रन्यथा क्या भारतमे, क्या भारतके बाहर, धर्माचार्य बरावर सरकार, वलवान् और घनवान्का ही साथ देते हैं। मैं यह जानता हूँ कि मृगु और श्रंगिरा, बुद्ध और शंकराचार्य ऐसा कदापि न

करते। यदि शाष देकर भस्म न कर पाते तो कुछ ऋषि-सुनि श्रंद्राज्ञारीको उसी तरह मार डालते किस तरह राजा वेन मारा गया था। येसा भी माना जा सकता है कि श्राज भी ऐसे पंडित, संन्यासी, सुझा, पादरी है जो इस क्यापक श्रनाचारसे क्यथित हैं सर पर्मदीका भी व्यवसाय है और पुरस्कार देनेवालों श्रयम द्वयड है नेशी सामर्थ्य रक्षनेवालोंके विरुद्ध श्रावाज चठाना कठिन है |

से सन्दाना ना व्यवसाय है आर पुरस्कार दनवाला अध्येप देख है नेली सामर्थ्य रखनेवालांकि बिरुद्ध आवाला ठठाना रुटिन है। सवाहदम देम्भका जो बातावरण फैला रखा है उसमें उन्नतिका दम घुटता है। ध्रत्याचार, अनाचार, योपण, जत्यीइन चाहे जितना सिन्न्य डुष्कमें हो, चाहे जुप्पी सायकर खाततावीका कितना भी ग्रोत्साइन दिया जाय पर नाम देखका ही किया जायगा; बुताहें वेद, कुरान, इज्जीकारो हो वी जायगी। जो काम किया जाता है वह धर्मके प्रचारके लिए। जिसको देखिये वही स्त्य, ब्राहिंसा, व्यपरिमह, समता और विश्वशान्तिका व्यासक है। जो स्वेक्शाचारी शासक है वह ईश्वरका विनम्न निस्तार्थ सेकफ है। प्रत्येकशोपणा शोधनके हितके लिए होता है।

इस अयक्षाका 'इसक्य यह सानना पहता,ह 'क धम-प्रवर्का-क्षात करिय हुन्द भी रहा हो और सम्प्रदायोंके इतिहास हुन्द भी धातकाता हो, इस समय तो मजह्य विभातक इतिहास हुन्द भी रहा है। तैसा कि एक प्रमिद्ध समाजवादीने कहा था—'मजह्य लागोंको बेदोश करनेकी द्वार है और समृद्ध लोग इमी कामके लिए धर्माचार्यो द्वारा इसका उपयोग कराते हैं'। वर्तमान समयमें मजह्यमें इतनी चमता नहीं है कि वह लोगोंको एक सूत्रमें वाँध सके, अतः वह मनुष्य-समाजका साथन नहीं हो सकता।

दूसरी चीज, जो मजुष्य को संघटित करनेवाली वतलायी जाती है, सदाचार है। सत्पुरुष, श्रेष्ठ, शिष्ट जोग जो श्राचरण करें वहीं सदाचार है। सदाचारके कई श्राधार हो सकते हैं। एक आधार तो मजहव है पर यह आधार वडा दुवेल है। मजहव

१८

एक स्वरसे नहीं बोलता। ईश्वरने विभिन्न मतात्याद्वयोंको विभिन्न उपदेश दे रहे हैं। वनाजनक होकर भी विल और कुरवानीस महाज होता है। एक ओर विश्वेश्वर पनता है, दूसरी ओर विप-मीयों और कभी कभी दवार्मियोंको सार डालने तकका उपदेश देता है। एक ही अपरापके लिए खलना जलना लोगोंको ज्ञला जाता देता है। अपने भक्तके लिए कानुसका पश्चिम जलग जलग देता है। अपने भक्तके लिए कानुसका पश्चिम वेटनम यन्द परके रख देता है। ऐसी दशाम मजहरके आधार पर कीई

क्र के त्या हो। यसा दशाम महाहतक आधार पर काह सावेदिशिक स्थिर सदाबार नियम नहीं वन सकता। जो धावरण स्थर्गकी जालच या नरकके भयसे यस्ता जाता है उसको यदि सदा-चार वहा जाय तो जेलका केंद्री सदाचारियोंमे धावगय हो जायगा।

कुड़ लेग ऐसा मानते हैं कि सनुष्यमें कोई ऐसी वैद्यो शिक हैं जिसने द्वारा यह सत्य-असत्य, सुकृत्य-दुकृत्य, में विदेश कर सनता हैं। परनु-योड़ा सा विचार वरतें में अतीत होगा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति की हैं जो सदैव एक स्थिर खोर सुक्त आवाजसे ये जती हो। भिन्न भिन्न देशों खोर समयों में, एक ही देशों भिन्न भिन्न समयों में, एक ही देश खोर कालमें भिन्न भिन्न व्यक्तियों के इत्यये विभिन्न अकारकी प्रेरणाई उठती हैं। इसिल ऐसी प्रराण्व आधारपर साथी सार्वभीस नियम नहीं वन सनता।

यस्तुत सहाचारका एक ही आधार है—मजुष्यकी युद्धि। जिस प्रकार गुद्धि यह निश्चय करती है कि दो और दो मिलकर चार होते हैं या पाँच, उसी प्रकार वह इसकी भी विवेचना करती हैं कि अमुक परिस्थितमें किस प्रकार वरतना चाहिए। युद्धि है तो व्यक्तिकी सहीदर, जन्मना सबकी युद्धि एक सी नहीं होती पर जैसी कुछ भी बृद्धि-सामग्री लेकर कोई व्यक्ति जन्म लेता है उसका विकास होना स्मम्भव है। यह विकास उस व्यक्तिकी परिस्थितिपर निर्मेर है। जैसे राजनीतिक, आर्थिक, कौटम्बिक, सास्क्रतिक, साम्प्रदायिक श्रीर सामाजिक बातानरणमे कोई न्यक्ति पनना है उसीके अनुसार उसकी बुद्धि होती है और उस अपनी द्विके अनुसार हो वह दूसरोंके सार्व आचरण करता है। यह ठ क है कि मनुष्यको कई प्रमुख जातियोको उन्नति कुछ दर तक पर सी हुई है, इसलिए सहाचारके नियम भी मिल ने-ज़लने हैं।इस दृष्टिसे सदाचारफे नियमोंने यह शक्ति थोडी सी है कि मनुष्यों कें। पक्रमे वॉर्थ। पर इस शक्तिकी सीमाप् भी स्टूड है। जहाँतक फोई सवर्ष नहा उठना बहातक शरीफ, सजन वनना सकर है। छोटी छेटी वातोंने दब जाना भी शोभाकी बात है। पर जब स्तार्थों में टकर होती है उस समय यह ऊपरी रह उड जाता है क्याफि जो बुद्धि ज्ञाचरएका स्रोत है वही स्वायसे कदापित हो उठनो है। उस समय न मजहर काम देता, न इक्यमे ईश्वरकी मावज सुन पडती है। राष्ट्रोंके खार्थिक खोर राजनीतिक स्वार्थ विभिन्न हैं इसलिए उनका श्राचरण भी साधारण शिष्टाचारकी कसोटीपर नहीं रसा जा सनता। इसी प्रकार व्यक्तियोंके स्वार्थ भिन्न है, भिन्न ही नहीं, परस्पर विरोधी हैं। इसीलिए आचरएामें भी नेपम्य छोर विराध हता है। जिन सोगोंके हायमे सम्पत्ति और अधिकार है वह उसको चिरस्थाई बनाना चाहते हैं, इसलिए सदाचारके नियम भी ऐसे फैलाना चाहते हैं जिनमें स्थिति उनके अनुकूल बनी रहे। उन लें गोंका आचरण इसके विपरीत होना स्वाभाविक है जो अधिकार और सम्पत्तिसे बिख्नत हैं। जो परिस्थितिको ज्योंकी ह्याँ रसना चाहता है श्रीर जो उसको बदलना चाहता है, दोनोंके दृष्टिकोणमे अन्तर है, बुद्धिमे अन्तर है, लह्यमे

समाजवाद

२०

यन्तर है अतः आचरणमें भी अन्तर होगा। एक ही आचरण-नियम दोनोंको घाँघ नहीं सकते। सदाचारसे मिलती-जुलती वस्तु विधान, कानून, है। स्थितिको क्रायम रखनेमें कानूनसे वही सहायता मिलती हैं, स्पोंकि क्रानूनके.

हारा स्थितिको परिवर्तित करनेवालोंको दृख्ड दिया जा सकता है। राजनीतिक सम्बन्धमें तो यह वात सभी देखते हैं। जो लोग सरफारफो पलटना पाहते हैं वह आये दिन जेल जाते हैं, जुमिना देते हैं, काले पत्नीकों सेर करते हैं या फाँसी पति हैं। परन्तु आर्थिक चेत्रमें भी यही वात है। जिन लोगोंके हाथमें सम्पत्त हैं उनका कानून बनानेवाली संस्थाओं में प्रभाव है। यह पैसे कानून बनावाती , रहते हैं जिनसे लगान न दैनेवालों या हड़ताल करनेवालोंको दृख्ड दिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी चालवाजीसे एक करोड़ हप्या पफत्र कर लेता है तो कानून उसकी रहाका जिम्मा लेता है। कोई मुखा बासकता है, यर कानून उस भूखिको पेट भरनेका जिम्मा नहीं लेता। पेत्री द्याम कानून के प्रति सवका। एक भाव नहीं हो सकता। कानून हिं सो सवका। एक भाव नहीं हो सकता। कानून

इसास चार पस भा ग्वना पृष्ठ त त ता वह जल भना जा सफता है, पर फ़ानून इस मुखेको पेट सरनेका जिस्सा नहीं लेता। पेर्सी द्रशामें फ़ानून प्रति चला पर्क भाव नहीं हो सकता। फ़ानून सब मनुष्यों को एक सुनमें बॉबकर समाज नहीं बना सकता। अन्तमें थोड़ा-सा विचार राजके विषयमें भी करना होगा। लोगोंका ऐसा विश्वास है कि राजशिक स्वॉपरि है, सबको समात हिन्दों देखती है और सबको एक सुनमें बॉब सकती हैं। पहिलों तो कोई सार्वकों में मा जन नहीं है आतः सब मनुष्य तो एक राजकी छुज्जायों बँध नहीं सब्बे ! राजुकी समार्य ताला हो है आते सब मां राजोंका नुष्य गुरु है और सम्मवतः अपनी पहिलों किन रहा है।

अतः हमको पृथक् राजोंपर थोड़ीसी दृष्टि डालनी चाहिये। प्राचीन कालसे ही राजसत्तावारियोंका यह प्रयत्न रहा है कि प्रजा उनको सर्वोपरि, समर्राष्ट्र, नि खार्च और निज्यन्त माने ! वात यह है कि कोई शासक कितना ही प्रवल क्यों न हो केवल वजारयोगके सहारे बहुत दिनोंतक शासन चल नहीं स्वता ! अत प्रजामे प्रह मात्र उदान करना आवश्यक होता है कि राजप्रतीक अर्थात् सरकार केवल तोकहित अर्थात् सर्वहित ही की राजप्रतीक अर्थात् सरकार केवल तोकहित अर्थात् सर्वहित ही वि राजप्रतीक अर्थात् समर्थेत करता सर्वका कर्त्तव्य है। धर्माच्य चींसे राजको इससे यही सहायता मिलतो रही है राजाहाको मानना धार्मिक कृत्य हो गया । मातु वहते हैं 'नाबिप्णु द्वियविपति' प्रेसा कोई राजा नहीं है जो जो बिप्णुसक्त न हो ! सुसलमान और ईसाई समप्रवाय भो नरेशको ईश्वरका नावय वत्ताते थे। आज सजहवने न बह शक्ति है, व मजहव और राजसंस्थामे

बह पराना नाता है। नरेश या तो मिटते जाते हैं या शक्ति-चीया होते जाते हैं। पान्तु शासनपद्धति हुछ भी हो, राज तो है ही और प्रत्येक राज अपनी प्रजाके उदयमे वही स्थान अप भी चाहता है। इसलिए प्रत्येक राज यह दिखलाना चाहता है कि वह सनका है छोर सनके भलेकी बात करता है। पर यह नात ठीक है नहीं। प्रत्येक देशमे, प्रत्येक राजमे, कुछ लोगोंके हाथमे सम्पत्ति और अधिकार होता है। इन लोगोंका ही राजके सद्वालनमे प्रभान पडता है। सरकार इनके ही सङ्केतपर चलती है। क़ानून पेसे ही बनाये जाते हैं जिनसे सबसे पहिले इनके हितोंकी रहा हो। टान्भिक भाषाका प्रयोग करके सले ही घोषित किया जाय कि सन हुछ सनके हितके लिए होता है पर वस्तत जो प्रभागशाली समुदाय होता हे उसका हित-उसके हिताँकी चिर-रत्ता-ही प्रधान लच्य होता है। वहीं, जैसे इस समय तिन्नतमे हैं, धर्माचार्यांका समुदाय शक्तिशाली है, वहीं सामन्त सरदार साधिकार होते हैं, कहीं बभीनदारोंका खोर होता है, कही

२२

महाजनों श्रीर पूँजीवालोंका प्राधान्य होता है। कव श्रीर कहाँ किस समुद्रायके हाथमें राजसत्ता गही है यह बात उस समयके क़ानूनोंसे ऋार शासन-व्यवस्थासे जानी जा सफती है। इसलिए राजसत्ता वस्तुतः शासक-समुदायका संघटन है श्रोर सरकार वस्तुतः शासक समुदायकी कार्य्यकारिशी समिति है। परन्तु जहाँ शासकवर्ग है वहाँ शासितवर्ग भी है। यह बात लोकतन्त्रात्मक शासनविधानसे छिपाये नहीं छिपती। श्राज विटेन और अमेरिकामें लोकतन्त्रात्मक शासन है, पालिमेंट और

कांप्रेस चाहे जो करें ऐसा प्रतीत होता है। पर सभी जानकारोंकी यह विदत है कि पालिंमेंट और कांग्रेसकी नकेल धनिकों और सम्पत्तिवानोंके हाथमें है। प्रतिनिधि चुनकर कोई आये पर ऐसी वात नहीं की जा सकती जो इन प्रभावशाली समुदायोंको सचमुच नापसन्द हो। ऐसी दशामें ऐसे बहुतसे श्रवसर श्राते रहते हैं जब शासितांकी हत्या हो जाती है। इससे उनमें असन्तोप भी फैलता रहता है। सरकार कहती है कि राजकी आज्ञाका मानना प्रजाका अनिवर्ध्य कर्राव्य है पर दसरा पत्त ऐसा नहीं मान सकता। जैसा कि लास्काने प्रामर ष्ट्राय पॉलिटिक्समें कहा है "हमारी संस्कृत बुद्धि सार्वजनिक हितके लिए जो वस्तु अपनी औरसे अर्थित करती है उसका

नाम नागरिकता है। नागरिकताका परिग्णाम यह हो सकता है कि हम राजका समर्थन करें पर यह भी हो सकता है कि हम उसका विरोध करे'।" तात्पर्य्य यह है कि जो लोग अधिकारसे विद्वत हैं वह ऐसा मानते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर विद्रोह करना उमका जन्मसिद्ध श्रधिकार है।

परन्तु शासक-समुदाय ऐसा नहीं मान सकता । फलतः दोनों समुदायोंमें संघर्ष बना रहता है। यह संघर्ष प्रायशः श्रव्यक्त रहता

कभी कभी स्थिति गम्भीर हो जाती है। उस समय वलत्रयोगकी नीवत था जाती है। ऐसे अवसरपर शासित समुदायको वड़ी अस्विधा होती है। उसका पन्न कितना ही न्याय्य क्यों न हो, उसकी शक्ति बहुत कम होती हैं। दूसरी श्रोर राजकी संघटित शक्ति होती है। इसीलिए लेनिनने कहा है 'वलप्रयोगके एकाधि-कारका नाम राज हैं। ब्रास्तु, वर्तमान समयमें जब कि शासक ब्रौर शासित, श्रामीर श्रीर रारीय, का विभेद है, जब कि जोगोंके स्वार्य श्रीर 'हित' विभन्न और परस्पर विरोधो हैं, न मजहब, न सदाचार, न फ़ानून, न राजसत्तामें मनुष्योंको एक सूत्रमें प्रथित करके समाजके रूपमें परिएत करनेकी जमता है। इसलिए इनमेंसे किसीके भी

चीजें जो देखने-सुननेमें ऐक्य और समताको यहानेवाली हैं वस्तुतः आपसमें लड़ने, एक दूसरेकी बुद्धिको सोहमें डालने और एक दूसरेको दवानेका साधन हैं। इनका ही उपयोग करके लोग श्रपनी सम्पत्ति श्रीर श्रधिकारको चिरस्थायी करना चाहते हैं. इसलिए यह शान्तिके स्थानमें विग्रहका द्वार हैं। पक चीज और रह जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चाहे

द्वारा सौहार्द और शान्तिकी स्थापना नहीं हो सकती। यह

श्रीर छुछ न हो पर एक ऐसी निधि है जिसपर सभी या प्रायः सभी मनुष्योंका खत्व है। वह निधि है हमारी सभ्यता। इसके कई स्रोत हैं। मारत, फारस, वैविलन-असीरिया, मिस्र, चीन, यूनान, रोम तथा वर्त मान यूरोपसे निकली हुई अनेक संस्कृति-धाराओं ने मिलकर इसे जन्म दिया है। अनेक भेद होते हुए भी एक सभ्य भारतीय एक सभ्य खंबेज या जापानीके साथ मिलने-जुलने में भाईचारेका अनुभव करता है। सदाचारके नियम. समाजवाद

38

माहित्य, कला, विज्ञान, दर्शन ऐसी डोरियाँ हैं जी हदयोंकी एर दूसरेके साथ बॉघे विना नहीं रहती। यह बात निराधार नहीं हैं। बौद्धिक जगत्में ऐसे कई चे

इं जहाँ विभिन्न प्रकृतिके, विभिन्न परिस्थितियोमें पते हुए, व्यक्ति सीहार्दपूर्वक मिल सक्ते हैं। खाजकल विज्ञानका विकास इस चेत्रको बिन्तृत बनाता जा रहा है। पर जो वाते

सदाचार, फ़ानून राजके सम्बन्धमें कही गयी थीं बह यहाँ भी समरण रतने योग्य हैं। इसारे जीवनका आधार हो रहा है श्रमना श्रमना स्वार्थ । जयतक स्वार्थ नहीं टकराते तयतक हम मनुष्य हैं, नहीं तो पगु थन जाते हैं। एक प्राहकके राथ माल चेचनेके इन्द्रुक द्कानहारोंमें, एक नीकरीके इन्द्रुक उन्मीव-बारोंमें, एक उर्वर या ग्वनिजपूर्ण प्रदेशको इस्तगत परनेके इन्द्रुक

राष्ट्रीमें, सन्पता हुँ है नहीं मिलती। ज्यों त्यों स्वायींका सहपे तीम दौता जाता है त्यों त्यों सन्यताका ऊपरी खा चढ़ता जाता

है। एक समय था जय कि प्रतियोगिता इतनी तीप न भी। उन दिनों स्वायोंका सहर्ष इतना जनदंस्त नहीं था। ए यो यही थीं क्योंकि रेत तारका प्रभाव था, जनसंख्या कम यो, दूसरोंको द्याने थीर अपने सुप्र-साधनक लिए थात जैसे यैज्ञानिक उपायोरा आविष्कार नहीं हुआ था। पर आज थिना तीन्न, निरन्तर, निरद्धशं और निर्देय महर्पके अपने स्वार्थकी सिद्धि नहीं दिनोंतक पुरानी सकीर पीटती जायनी पर धीरे धीरे मतुष्योंके जित्त असंस्कृत और असम्य होते जा रहे हैं। चित्तकी ऐसी अवस्थाने सम्यताका वाहरी उपकृष्ण बहुत विनोंतक नहीं दिक सम्या। सम्यानम्य मनुष्य फहांतक गिर सकता है इस ग्रा मनसे वहा उदाहरण उस वर्तावसे मिल सकता है जो जर्मनीमें बहुदियों के साथ किया गया। ।

शिता पक ऐसा साथन है जिसके द्वारा बुद्धिका विकास होता

हैं। परन्तु शिक्ता स्वतन्त्र नहीं हैं। प्रत्येक सरकार शिकारका नियन्त्रण अपने हायमे रखती है और उसको एक विशेष प्रकारका ऋकाव देती है। इसका उद्देश्य यह होता है कि शिक्ता पानेवाला

हाँ, इस हाँट्से उसमे खामाबिकता श्राधिक है कि वह भीतरकी एपराग्राठोंकी नम्मूर्ति होता है। जो वृद्धि दूसरॉकी वृद्धिसे दाव-पंच फरते रहनेमें, दूसरॉकी वेचकुफ चनानेमें, दूसरॉकी ज्वाक स्थापना कुछ लाभ कर लेनेमें, बरावर लगी रहेगी वह न तो सभ्यताका विकास कर सकती है न उसकी वस्त सकती हैं। कुछ

स्वतन्त्र विचार करनेकी थोन्यता लो बैठे और प्रत्येक प्रश्नपर उसी इक्कोग्रासे ब्यन्तपात करें जो सरकार ब्यबॉन् राजके प्रभावशाली ससुवायको श्राभिमत हैं। जैसे टक्सालसे एक ही साचेके ढले सिके निकलने हैं वैसे ही शितालबॉसे एक ही प्रकारकी चुढ़ियाँ निकलती हैं। लेरक, कवि, चित्रकार, प्रकार इस दोपको दूर कर सकते

हैं। गतुष्यके इस सामृहिक सांस्कृतिक पतनको रोकनेका प्रयक्ष इन्द्र वहीं कर सकते हैं। पर वह भी ऐसा प्रायः नहीं कर रहे हैं। सम्पत्ति श्रीर श्रापिकारके स्वामीकी वड़ी प्रभुता है। यह सरस्वतीके इन उपासकोंको पुरस्कार श्रीर दण्ड दे सकते हैं। श्रपृन सिक्कोबरने 'मनी राइट्स' में इसके उदाहरण दिये हैं। खतन्त्रचेता लेखकों, कलाकारों और पत्रकारोंको भूखो मारनेका श्यझ किया जा सकता है और किया जाता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इसका सामना करनेको तय्यार है। धर्म, देशभक्ति श्रीर विज्ञानकी भॉति साहित्य श्रीर कलाको भी शहीदोंकी आव-श्यकता है पर शहीद मिलते नहीं। अधिकांश लोग या तो ऐसी कृतियाँ मकाशित करते हैं जो गुख्याहकों-अनाचारी, अत्यावारी परपोडक समुदायो-मे विक जाय या वास्तविक जगन्से भागकर 'कलाके लिए कला' की निरर्थक आवाज उठाते हुए कल्पनाके क्वत्रिम जगत्मे निराधार रहस्योंका उद्घाटन खीर राज्यजालीकी रचना करनेने थपनी प्रतिभाको खो देते हैं। जैसा कि रावर्ट **ब्रि**फाल्टने 'बेफडाडन' में कहा है 'लालच या कायरताके कारए साहित्यमे विवश होकर दर्तमान विचार-जगतके उस चेत्रको छोड दिया है जिसमे जीवन श्रीर तात्कालिक महत्ता है श्रीर श्रशसिक्त-फ्ता, चतुरता, मूठी प्रतिभा श्रीर ऐसी तुच्छ बातोंका श्राश्रय लिया है जिनकी वाजारमें माँग है परन्तु जो संसारके जीवनकी बास्तविकतासे पूर्णतया असम्बद्ध हैं। वादशाह नीरोकी भाँति, रोम जल रहा है और साहित बैठा बैठा बॉसरी बजा रहा है। क्लाके सभी मेदोंकी ठीक यही दशा है।'

श्रानकल चरित्रका जो हास हो रहा है वह सम्यताकी जडको श्रीर भी सोद रहा है। एक श्रोर वह लोग हैं जो उत्पीडनके शिकार हैं। इस कत्तामे हिन्दू सम्प्रदायके अस्पूरव, आधा पैट सारर काम करनेवाले किसान, मजदूर और दुश्तरके वावृ, शरीर वेचकर पेट पालनेवाली खियाँ, पृथ्वीकी परतन्त्र जातियाँ, यह सभी परिगणित हैं। इनके लिए सुख नहीं है। जो कुछ सुस्त्रका लालेश इन्हें मिल जाता है उसे यह कहींसे छीन-मपटार पा जाते हैं। इनकी दशा श्रपने स्वामियों श्रीर शोपकोंके सामने पैसी ही है जैसी कि छोटी मछलियोंकी सगर या शाकके सामने होती है। पूर्तता, चालवाजी, सुशागदसे इनका काम निक्लता

है। यह आशा करना कि इनमें सत्य, चमा, स्वाभिमान, नैतिक बीरता पायी जायगी भूल है। इनके तो चरित्र गिराये हुए हैं।

दूसरी घोर इनके खासी हैं। उनका लह्य है घपने खार्योंकी रज्ञा फरना घोर इसके लिए इसरोंसे काम लेना। यह अपने विरोपाधिकारी द्वारा वेभव प्राप्त करते खोर भोगते हैं। परन्तु

विरोपाधिकारोंका भोगना ही घातक है। जो बलप्रयोग या बन्दर-पुड़कोले दूसरोंको द्वारा रहता है वह स्वयं बलदानोंसे दव जाता है। हिन्दुकोंकी कैंवी जातिवाले मिक्समें खोर डोमोंको दूर दूर-करते हैं पर छोनेजोंके पॉब चूमते हैं। जो बता दूसरोंके साथ

करते हूं पर इंग्रेजोंके पॉल चूमते हूं। जो वर्ताव वूनरॉके साथ किया जाता है घोरे घोर वह कुछ ऐमा अप्रयस्त हो जाता है कि अपनॉके साथ भी वहीं खामाबिक प्रतीत होने जाता है। यूरोप-भी जातियोंने पशिया और अफ्रीकाके निवास्तोंको गुजाम बनाया। उनमें जाड़ों कहाँ खाभीनताज़ी आक्रांता प्रकट हुई

वनाया। उत्तम जहा जहा त्वाचानताका आकाश अकट हुइ वहाँ वहाँ उसे निर्मम होकर कुचला। पर खब वही रास घरवाली पर चल रहे हैं। शूरोपके देश देशमें पार्लिमेल्ड ध्वीर लोकतन्त्रकें ढोंगको पाँव तले रींट्कर ध्विनायकतन्त्र खापित किया जा रहा है। क्रिडी इसका लहुए प्रत्यच है, क्रिडी धर्मी प्रच्छन है पर धीरे

हैं ! कहीं इसका स्वरूप प्रत्यस्त हैं, कहीं खभी प्रच्छन्न हैं पर धीरे धीरे सर्वत्र यह रोग बढ़ रहा हैं ! अधिनायकशाहीके शासनमें प्रजाके नागरिक अधिकार—वह अधिकार जिनको गोरी जातियाँने श्राजतक अपना ही महज अधिकार समक्त रखा है और जिनको न दोना त्रा देकर छीन लेना गोरोंने रहीनोंके साथ अपने वर्तावका अन्तिवार्ट्य अद्ध सान लिया है—लाम होते जा रहे हैं ! जो यूरोप वाले विदेशोंमें भेड़ियों जैसा आचरण करते हैं, वही आज अपने घरोंसे भेड़ बन रहे हैं। उच्छूहुलताको अपना नित्यका व्यवहार बनानेवाले उसकी अपने अपने देशके दैनिक जीवनका अह बनानेसे लगे हैं। बानव-जगन् अर्थात भेड़ और भेड़ियोंका यह जमघट यहुत दिनोंतक मध्यताम खाग नहीं निभा सकता।

ष्यभी सन फ्रांसिस्को सम्मेलनको दो महीने भी नहीं हुए हैं। जर्मनी हार गया, इटली हार गया, शीघ ही जापान का भी परा-जय होगया। ऐसा प्रतीत होता है कि अब अधिनायको का युग गया और फिरसे लोक्तन्त्रके दिन लौटे। सन् फ्रासिस्टोमे विश्वशान्तिकी जो योजना बनी हैं उससे लोगोंको बहुत श्राशापं हो रही है। यदिसच सुच श्रव युद्धरा श्रन्त होने जा रहा है धीर मनुष्यमात्रके लिये भोजन-त्रसनको सुख्यत्रधा तथा भाप-शादिकी स्वतन्त्रता होने जा रही है तो यह मानना होगा कि श्रव सचमुच मनुष्य मनुष्य होने जा रहा है। परन्तु एसे विश्वासके तिये पर्याप्त आधार नहीं मिलता । जिटेन, अमेरिका और रूसमे हितसंघर्ष प्रत्यस रूपसे चल रहा है, छोटे राजों ने पल यल धीर त्यान् छलसे अपनी अपनी ओर मिलाने का यन जारी है. भारत तया दूसरे परतन्त्र देशोंको साधीन यतानेका सार्वदेशिक महत्त्व स्वीकार नहीं किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वार्थ, हित संघर्ष और वैपन्यका बोलवाला श्रव भी रहेगा। राज श्रव भी समुदाय विशेषकी स्वार्थिसिद्धिका उपकरण रहेगा श्रीर मनुष्य संस्कृत, सुसंपटित समाजके श्रांगके रूपमे न रह सकेंगे। जो शक्ति सम्मिलित रूपसे सबकी एन्नतिमे लगनी चाहिये उसका श्रपञ्चय परस्पर मूलोच्छेदुमे होगा ।

### तीसरा श्रध्याय

#### सनावन प्रश्न

पिछले दोनों अध्यायों में में जो कुछ लिया है उसमें पोर्ड मयी वात नहीं है। उसकी विरोपता यही है कि वह आजकलं जगन्का स्वा चित्र है इसीलिए प्रत्येक विचारतीं का नतुष्य उससे सहमत होगा। धर्म, मजहब, कातृत, राज, यह सव वह नाम हैं। इनके लिए हमारे हुएवों में चडा आटर है। इसलिए यह माननेमें चित्रकों ठेस लगती है कि यह सत सकार्ण हुउ सद्वायोंके, जो हमारे आइरके पात्र नहीं हो सकते, स्वायोंकी साथक हैं। धार पार बुहराना छुएा होता है, पर यह बात अच्छी तरह हुवय पर अनित पर तेनेकी है कि इस समय विचयन ही विपयन देख पर आति एक होते है कि इस समय विचयन ही विपयन देख पर आति एक होते है कि इस समय विचयन ही विपयन देख जाता है और जो कुछ बोबा बहुत सम अजन है भी वह महाकों जगत्का हिंस सीर स्वार्थी पश्च मोंकी बनस्वती बननेसे रोकानेम असमर्थ है।

हुछ से ग तो इतना कहकर ही खपना परितोप कर होंगे कि यह किताज़ है, इसमें ऐसा होना स्वामाधिक ही है। परन्तु ऐसा मानकर बैठ रहना तो ताम एकर्मपरवात है। जिन लोगोंकी मानकर बैठ रहना तो ताम एकर्मपरवात है। जिन लोगोंकी मानकर बैठ है, उनके चित्तम हंग्य एक प्रभ चठता है। वेदा-धाल-पात्रके भेटसे प्रस्तके हपमें बेट हो सम्रता है, उत्तरमें भी नि सन्देह भेट होता है परन्तु उसरा मृत रूप एक ही है। यह वहीं प्रश्न हे जो मैत्रेपीने वाइक्ल्यसे किया था, जिसरा उत्तर पानेचे प्रश्न है जो मैत्रेपीने वाइक्ल्यसे किया था, जिसरा उत्तर पानेचे प्रश्न हो स्वाम्य सन्यासी हुए, जो कुमार सिद्धार्थके चित्रमं उठा था। वह प्रभ क्राज भी प्रस्तेक विचारहांक सनुष्यको जुन्म करता है। आजक्लके शब्दोंने उसस स्वस्थ यह हो सकता है, "ससारमे

इतना दुःरा क्यों है ? साद्य पदायोंकी श्रवार राशि प्रतिवर्ष उत्पन्न होती है, मिलांसे वस्त्रांका पहाड़ निकल रहा है, लायों वर्ग कीस यसने योग्य भूमि पड़ी हुई है, एक देशमे उत्पन्न वस्तु सुगमतासे इसरे देशोंमे पहुँच सकती है, घातक रोगोंपरचिकित्साशास विजय पाता जा रहा है, किर भी इतने नंगे, भूखे, रोगी, निराश्रय क्यों हैं ? ऐसी अन्बी प्रतियोगता किस लिए हो रही है ? सुरा श्रीर शान्तिके इतने साधनोंके होते हुए इतनी चेचैनी, इतनी अशान्ति क्यों है ? सुराके साधन ये इसे लेगोंके ही क्यों लब्य हैं ? जिस सम्पत्ति ही युद्धिम इतने लेगोंके हाथ लगी हैं उसहा उपभाग सब क्यों नहीं कर सकते ? राष्ट्रोंकी खतन्त्रताका क्यों अपहरण किया जाता है ? युद्ध क्यों हंती हैं ? मनुष्य जल, वायु श्रीर विपुत्के खपने बशमे कर सकता है, अरवों केस दूरकी नीहारिकाओं को दृष्टिगत कर सकता है और अगोचर परमाणुओंकी गतिविधिकी गएना कर सकता है पर उसकी बुद्धि श्रपने जीवनका संबदित क्यों नहीं फर सकती ?" हमने देखा है कि जो अशान्ति मानव-जीवनकी नष्ट कर रही है उसकी तहसे स्वार्थ है। प्राचीन कालमें भी दु खका मूल रूप्छा, तन्हा, यतलायी जाती थी। पर इस सार्थ या तृष्णाका विकास केसे हुचा है ? इस विकास के केसे रोका जा सरता है ? मनुष्यको सुखी केसे बनाया जा सकता है ? किस प्रकार मनुष्यको संघटित करके 'समाज'के रूपमें लाया ! जा सकता है ?

## चौथा अध्याय

### कछ उत्तर

को प्रश्न पिछुने खाष्यायमें सामने रखा गया है जसके, जैसा कि हम पहिले भी कह चुके हैं, कई प्रकारके उत्तर हैं। जिस सम-स्यान इस प्रश्नकों जन्म दिया है वह सनतान है, इसिलए प्रश्न भी सनातन है और प्राचीन कालसे ही बुद्धिमानी इसके उत्तर भी दिये हैं। यहाँ हम उन सब उत्तरींपर विचार नहीं कर सकते पत्नु की-सीनपर विचार करना परमावस्यक है।

पहिला उत्तर तो यह हो सकता है कि जगतमें जो कुछ हो रहा है वह कुछ देवी शक्तियोंकी लीला है, जिसमे हस्तचेप करनेकी सामर्थ्य मनुष्यमें नहीं है। ईश्वर या तत्सम कुछ देवगण्के हाथमें जगनका नियमन झाँर नियन्त्रण है। उनके बनाये हुए कुछ नियम हैं। उनका अनुसरण करनेसे सुख् और उज्जहन करनेसे दु.ख होता है। यहधा ऐसा भी देखा जाता है कि देवाज्ञा पालन करने-से दुःख श्रीर उज्ज्ञहुन वाले सुखका अनुभव करते हैं। इसके लिए यह उत्तर है कि भुख-दु.खका हिसाव मृत्युके पीछे स्वर्ग-नरकमे पूरा होता है। इसपर एक आचेप यह हो सकता है कि देवी नियमोंको परा परा जानना कठिन है। यदि ऐसा मान भी लिया जाय कि यह नियम किसी धर्ममंयमें लिखे हैं तो पृथ्वीके ऐसे बहुतसे अदेश हैं जिनके पास तक इन प्रंथींकी श्रावाज नहीं पहुँची है। जहाँ पहुँची है वहाँ भी सव लेगोंकी 'बुद्धि ऐसी नहीं है कि सत्र वाते समम सकें। अवोध वालक तो कहीं कुछ भी समम नहीं सकते। फिर भी कितने ही ऐसे व्यक्ति हैं जो जन्मना दुखी हैं। देवी नियमोंके अनुसार तो ऱ्याह होना चाहिये था कि सब मनुष्योंका एक ही परिस्थितिमें जन्म

होता, सनको एक ही प्रकारसे बनका झान होता और प्रत्येक व्यक्ति यथाकृत्य पुरस्कार या दण्ड पाता । इसके उत्तरमें यह पहा जा सरता है कि कर्मका प्रवाह अमादि है । मतुष्य जो कुछ एक जनममें करता है उदका फल जन्मानत्स्य मोगता है । चत यदि कोई इस ' जनममें जनमा बुरयो या अल्प्युद्धि है तो यह उसके पूर्वजनमें के कर्मोंका फल है । इसके लिए उसके सन्तेपसे राम लेगा चाहिये और इस जनममें पैसे कन्म करने चाहिये दिन मानी शारीरमें कुल न केलना पड़े ।

उपयुक्त उत्तरमें पहाँतक सलाका अश है यह इन प्रसान्तरों के उत्तर्भर निर्मार काता है—देश्वर है या नहीं ? देवागण है या नहीं ? इस देवी विधानक जाननेक साधन हैं ।या नहीं ? युनर्जनम होता है या नहीं ? यहाँचर में इन विशानस्थ विषयोकी विधेयना नहीं करूँगा क्योंकि ईस्थिक हो या न हों, मूल प्रश्न तो यह है कि मनुष्य अपनी बरीमान परिस्थितिका वटन सकता है या नहीं ?

यदि ऐमा माना जाय कि महुण्य ध्ययनी परिसितिका दास है, वह देवी अिन्यों को कारनुक हैं तो किर जनतिका मार्ग ही चरन हो जाय। रोगाके लिए न्बेंपपोर्पयार करना, खरी-किरका पदाना, ज्यपनी आवशुद्धिके लिए व्यवसाय करना यह सम प्रयन्न तिर्पक हो जायं। परनु पागलको होकर को है भी मनुष्य हन नयकों से विश्वास कही होता। इसरा तात्वयं यह है कि सम लोगों तो ऐसा विश्वास है कि अपनी अवस्था मुधारी जा सनती है। इस विश्वासकी दारोनिक न्यारणा चाहे जो कर ली जाय परनु इसीके अनुसार काम होता है। साधु-महासा चर्माप्रदर्वक जो उपदेश देते हैं उसके भीतर भी यह यात मान ली गयी है कि जिसकें अपरेश दिया जाता है वह वह वाहे तो अपने चीवनके मार्ग हो परिस्थिति और प्रयन्न सहसीर सहसीर मार्ग परिस्थिति और प्रयन्न सहसीर सहसीर, सन्यव

है, प्रयत्नको पूर्ण सफलता न सिलने पर कुछ वो मिलेगी ही और पूर्ण सफलताको सम्भावना है। इसका तहुष्ये यह है कि मनुष्य अपने प्रारम्भ या किसी देवी विचानका पूर्णतया दास नहीं है। उसकी परिस्थिति चाहे जैसे उत्पन्न हुई हो उसको उसके बदलनेकी सामध्ये है। वह दास नहीं बरन स्वतन्त्र ज्यक्ति है। यह पड़े महत्त्वकी यात है। इससे मनुष्योंकी सुद्या-दुर्दशाकी

कुड़ी चनके ही हार्थों में था जाती है। जो बात एक व्यक्तिके लिए सत्य है वह समृहके लिए भी सत्य है। यदि एक व्यक्ति अपनी परिस्थितिको यदलनेका प्रयक्त कर सकता है तो समृदाय भी कर सकता है और समृदाय के प्रयक्ते सफलताकी भी अधिक सम्भावना है। 'सक्के शक्ति' यह वहा ही सबा सिद्धान्त है। सहक्ती कार्यशक्ति अपने अवययोंकी शक्तियोंका धनफल नहीं धरन गुणनक होती है।

८ प्राचीन आर्य्यदर्शनने तो 'इस बातको बराबर ही माना है। प्रारथ्य अयोत् पूर्वस्वित कम्मीक कुछ परिपक भागके संस्कारोंकी प्रधानता, अर्थात उनके द्वारा मतुष्यकी मीदिक भीर

प्रारच्य जायाँन् पूर्वसिद्धित कम्मीक कुछ परिपक भागके संस्का-रोंकी, प्रधानता, जायीत उनके द्वारा मतुष्यकी योद्धिक और शारीरिक शक्तियोंक वेंचे होनेको, स्वीकार करते हुए भी उसने मतुष्यको स्वतन्त्र माना है। दुसरें विचारकोंने ऐसा स्पष्ट कहा हो या न कहा हो पर-यदि वह मतुष्यको स्वतन्त्र न मानेंगे तो फिर उसको पुरस्कार या दश्य हिया जाना देवी नियमोंक श्राततायीगन होंगा। 'स्वतन्त्र' का अर्थ केबल इच्छा करनेकी स्वाधीनता नहीं वरन् प्रयक्ष 'करनेकी 'सी 'स्वाधीनता है और प्रयक्षका अर्थ है सफलताकी सम्भवना।

यह मानते हुए देखना यह है कि इसके आभार पर शोगोंको उपदेश क्या दिया गया । दुःखका श्रसितल तो न्वीकार किया ही गया है । उसका स्वरूप दिखला कर ही वैराम्यका उपदेश दिया जाता है। दुःसकी निष्टत्तिके लिए कुछ तो किसी न किमी प्रकारकी उपासनाका आदेश है। एस पर हम यहाँ विचार नहीं कर सकते। उपासकों का ऐसा विश्वास है कि उपासनासे श्रामन्तुक दुग्र रोना श्रीर श्रागत दुःख दूर या कम किया जा सकता है। इसके श्राति-

रिक्त जो कुछ वतलाया जाता है उसका निचीड़ है सन्तोप

श्रीर धात्मसंयम ।

भी सन्तोपका ही स्वरूप है।

परन्तु सन्तोपका जो रूप लोगोंके सामने आता है उसका तो यह ताल्पर्य है कि रोग, दारित्, विषमता, अस्प्रस्थता, दासता अति-वार्च्य हैं । इनसे छुटकारा नहीं मिल सकता, श्रतः इनके सामने

सिर मुकाना ही श्रेयस्कर है।

जिस कालमे विज्ञानका शैराव था उस समय यह भाव स्यात्

सन्तोप न तो आनेवाले हु राको दूर कर सकता है न आये हुए दु राको ; उसका प्रभाव वही होता है जो वेहोशीकी दवाका,

श्रफीमका, होता है। दुरस्की चोट कम लगती है या जगती ही नहीं। यदि कोई व्यपनेको यह समका सके कि मुक्ते दुःत सहना

ही है, यह दुरा टल नहीं सकता तो फिर वह अपनेकों यह भी समकायेगा कि रोना व्यर्थ है, इसे शान्तिपूर्वक सह लूँ। अपनेको

वेसा सममाना उसका कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि इससे दु.राकी

कदुता कुछ कम हो जाती है। यदि नश्तर लगकर शरीरका कोई श्रद्ध कटना ही है तो वेहोशीकी दवा सूँ पकर पीड़ा ता शुद्ध कम

कर लेनी ही चाहिये। इसी प्रकार यदि वह तुरा जिनसे इस समय मानव- जगत तप्त हो रहा है अनिवार्य्य हों तो सन्तोप

ठीक ही है। 'यहने कृते यदि न सिद्धपति कोऽप्रहोप.' की नीतिक अनुसार यदि मव प्रकारसे प्रवत्न करके भी सफलता न प्राप्त हो तो रोने-कलपनेके वदले गम्भीरतासे दु सको सह लेना चाहिये। यह

ठीक रहा हो। मनुष्य प्रकृतिकी शक्तियोंके सामने मिट्टीका वेवस हेर था। पर आज यह बात नहीं है। आज तो बह प्रकृतिके बहुतसे रहस्योंको जान गया है श्रीर इस झानकी बदीलत प्रकृतिपर हुफूमत करता है अर्थात् ब्रक्तिसे अपना काम निकालता है। ऐसी श्रवस्थामे देन्य उसको शोभा नहीं देता। बड़े बडे रोगोको श्रपने बरामे लाकर विज्ञान खाज लोगोको जीवनाशा बढ़ा रहा है। ख्रभी भातुमापर नियंप्रण नहीं प्राप्त हुआ है परन्तु यदि किसी कारणसे सारी पृथ्वी र एक साथ ही ऋतु-अकोप न हो जाय तो अनावृष्टि श्रादि ईतियोंसे पहिले जैसा बुरा प्रभाव अब नहीं पड़ सनता। श्रम रही कासता, श्ररपृश्यता करिष्ट्रताकी यात । यह वाते देवी क्यों मानी जायें ? मनुष्य काना, लॅगडा, अधा, बहुरा पदा होता है पर अस्प्रय, बास या बरिद्र नहीं पैदा होता । हाँ, वास, अस्प्रय या दरिद्र वने हुओं के घरमे जन्म लेने माजसे मले ही वह स्वयं पैना माना जाने लगे। पर श्राजकल तो जन्मान्य, जन्मवधिर तकके सहज दोप दूर या कम हो सकते हैं, फिर मनुष्यके धनाये यह फ़बिम दोप क्यों दर नहीं हो सकते ? देखते देखते फई दास जातियाँ स्वतन्त्र हो गर्यो । पिछले युद्धके बाद छ सात स्वतन्त्र राष्ट्रोंकी सृष्टि हुई। मुसलमान या ईसाई वन जानेसे तो श्रारप्ट-रयता दूर हो ही जाती थी, आजक्त तो विनासम्प्रदाय वदले भी यह टोप दर होता जा रहा है। बोडेसे आन्दोलनकी पमी थी। दरिद्रता भी किसी कुल वा जातिके मायेपर सदाके लिए नहीं लियी है। यह कोई टावेके साथ नहीं कह सकता कि श्रमुक रोगी श्रवरय श्रच्छा हो जायगा, अमुक दास जाति अवरय स्वतन्त्र हो जायगी, श्रमुक निर्धन श्रवस्य घनी हो जायगा पर यह वहा जा समता है कि प्रयत्न करनेसे रोगी स्वस्थ, दास स्वाधीन और निर्धन सम्पन्न हो जाते हैं। परन्तु प्रयत्न तभी सम्भव है जब रोगी.

उनको यह सममानेकी आवश्यकता है कि मनुष्यींका वलप्रयोग, मनुष्योंके बनाये कानून, बातकी बातमे लाखा-करोडोंको सम्पन्न श्रीर माधिकार, लाग्रा-करोडोंको विपन्न श्रीर निराधकार चना हेते हैं। एक जमाना था जय नरेशोंके हाथमे सारी शक्ति थी। उनके

विरुद्ध कोई चूँ नहीं कर सन्ताथा। उनके हाथो मोई लाग्न सताया जाय पेर उसके लिए सन्ताप ही उपाय वतलाया जाता था। आज मनुष्योके ही प्रयत्नने नरेगोका याती अस्तित्व ही मिटा दिया है या उनको परकेंच कर दिया है। फ्रासीसी क्रान्ति तथा रुसी जान्तिने पुराने शक्तियरोंको मिट्टीम मिलाकर नये समु-दायोंको उनका उत्तराधिकारी यनाया । इसलिए जो दलित, प्रपी-डित, विपन्न, अधिकार-विद्वत है उसे सन्तोपका पाठ पढ़ाना भूल है। प्रयत्न करने पर भी यदि कार्य सिद्धि न हो तो रोना-क्लपना श्रास्मगीरव श्रीर बुद्धिमत्ताके विरद्ध है। असफलताको धैर्ध्यसे

बहन करना जहाँतक सन्तीप है वहाँतक तो वह उपादेच गुरा है, अन्यथा अपनी परिस्थितिसे असन्तुष्ट रहना, उसको वन्लनेना प्रयन्न

करना, ही श्रेयस्कर है। नीतिकी यह शिक्षा सर्वथा ठीक है-उद्योगिन पुरुपसिंह्मुपैति लद्मी

दैवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति। जां उद्योगी पुरूप-सिंह है उसे ही श्री श्राप्त होती है, देव देगा

ऐमा तो कायर वहा करते हैं। सन्तोपका उपदेश जो लोग देते हैं उनमे कुछ तो ऐसे हैं जो

त्तोतेकी मॉति पुरानी पोधियोंकी जीचयाँ बुहरा दिया करते हैं; उनरा तो कोई महत्त्व नहीं है, वह तो वेचारे वे-समफे-यूफे वोलने हैं पर उनके व्यतिरिक्त बहुतसे उपदेशक ऐसे हैं जिनका व्याचरण शुद्ध दम्भसे प्रेरित है। वह धनिकाँको सन्तोपकी शिचा नहीं देतें, शक्तिशालियोंको सन्तोपका गुण नहीं सुनाते, अपना सारा उपदेश धन और श्रधिकारसे बद्धिताके लिए रखने है । धनी और श्रधि-पारी मृत्यू जैसी दो एक विपत्तियोंको छोडकर दूसरे अवसरपर हाथपर हाथ रखकर चैठनेको तय्यार भी नहीं होता। परन्त वह अपने पाससे पैसे रार्च करके सन्दिर मस्जिदमे या अपने घरपर कथा कोर्तन कराता है और 'जनता' को उपदेशका पाठ पढवाता है। सरकारे भी ऐसे उपदेशकों की पीठ ठोंकती है जो लोगों मे सन्तोपयुत्तिको स्थिर जनानेका प्रयत्न करते हैं। सन्तोपी व्यक्ति अन्याय और उत्पीडनको चुपचाप सहता हे पर सिर नही उठाता । उसको यह भरोसा है कि में ध्रपने कुक्तों का फल भोग रहा है. मरनेके बाद स्वर्ग या अगले किसी जन्मने मुक्ते सदा मिल ही रहेगा। फिर यदि खन्यायीको दण्ड देना ही है तो जिस भगवानने गजकी गहार लगकर बाहको मारा था वह खापही मेरी सहायता करेगा, 'राखनहार जो है अजचार,तो का होइहे अज हैंके निगाडे'। मुजचारको तो जो कुछ करना होगा करते होगे पर इतना तो प्रत्यच देखा जाता है कि त्राजकलके माह, चाहेबह महाजन, जमी-नदार, ब्रहलकार, सरकार जो कोई हों, निष्करत्वक मजे बरते हैं। यदि वह कथावाला प्राह सन्तोप करके जावनसमामसे विभय हो जाता तो उसका श्राज कोई नाम भी न जानता ।

दूसरा उपदेश श्रात्मस्यमका है। जिस समुख्यको सत्ताराप्ति तम कर रही है, जो जन्ममरग्रुके नन्यतमे मुक्त होना ही जीवतना लह्य समम्तता है, उसके लिए वैराम्य श्रेयस्कर हो सकता है पर यहाँ हम उसके निपयमे विचार नहीं कर रहे हैं। रहा प्रश्न श्रात्म-स्यमका। श्रात्मस्यम मनुष्यका भूषण है। इन्ट्रियोंका दमन श्रीर वासनार्योका शानन करना प्रत्येक सममदार मनुष्यका, जो श्रपने वात थीं । मेद इतना ही है कि आज वह बात अधिक स्पष्ट हों गर्वी हैं । धनिक समुदाय जानता है कि निर्धनों की संख्या आधिक है । उसे यह भी पता है कि निर्धन असंतुष्ट हैं । वह यह भी सममता है कि सन्तों । और आत्मसंयमकी लात शिला ही जाय, सहनकी भी एक सीमा होती हैं । अतः एक दिन वॉच ट्रट जायगा और निर्धन आक्रमण कर बैठेंगे । उस समय राज्य शक्त कालक चाहे उन्हें एक वार द्वा भी दिया जाय पर जीत अत्तमे वतकी ही होगी, क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक हैं । यह अवस्या धनिक समुदाय लाने नहीं देना चाहता । इसिक्य बह समय समयपर निर्धनोंके सामने दुकड़े फेक्सा रहता है ) इन दुकड़ोंकी वहांलत उनका असन्तों प्रवलने नहीं पाता । इस दुकड़ा फेक्सेका नाम हान है । बड़े बढ़े लहमीपुत्र जानकुमकर ऐसा हान करते हैं, कम समम्माले उनका अद्यक्तण करते हैं

पता दान फरता है, क्या सम्मावात जनका ब्लूकरण करते हैं हैं और अपने की यह मताराणा दे तेते हैं कि हम सचसुज बदार आव-से भेरित होकर दान दे पहे हैं, परन्तु चतुत दान आमीरोंके तिए एक प्रकारका बीमा है, जो गरीबोंके असन्तोपको सक्तिय बिद्रोहका रूप धारण करनेसे रोकता है। यह दान व्यक्तिके उदार हृदयका परिचायक नहीं, सम्पन्न ससुडायकी स्वरक्षार्थ निर्मित संस्था हो जाता है। बान 'दातव्यमिति' शास्त्रीय आदेश-के अनुसार नहीं दिया जाता मुखुत उसको अपनी नाम-यदाईका

साधन तो बनाया ही जाता है, यह हिसाव लगा लिया जाता है कि इससे आगे चलकर कितना काम निक्तेगा। जो सचमुच जहाहदृय है उनकी निन्दा करना मेरा उदेश्य नहीं है, परन्तु यह यात खून समक्ष लेनी चाहिये कि दानका परिणास और एक प्रधान लक्ष्य दृष्टिंक इचिन असन्तीयको द्वाना रहा है। जो उकड़े उनके सामने फेंके जाते हैं उनसे द्वाताओं कोई

तो उपरकी वचतमसे उसी शकार दिया जाता है जिस शकार बीमा कम्पनीकी फिला। जिस तरह व्यापारका सघटन है, डसी प्रकार दान भी संघठित है। कौन दे, फितना दे, किसके पहने पर वे इन सबके नियम हैं। इस महायुद्ध कालमे जिन व्यापारियों ने चोरवाजार में करोड़ों रूपया कमाया है उनके ही यहाँसे सरकार और राजनीतिक नेताओं को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न दानकोपोमे लाखो रुपये मिल रहे है। इसीसे मिलती-जुलती वह सलाह है जो महात्मा गान्धी धनिकोंको दिया करते हूँ। उनसे कहा जाता है कि बहुताकी मोडी कोडी जुडकर यह तुम्हारी धनराशि एक प्र हुई है। इस-लिए तुम अपनेको इसका एकमात्र स्वामी मत समम्तो। तुम्हारा इसके साथ वही सम्यन्ध है जो किसी नावालिंगकी सम्पत्तिके साथ उसके श्रमिमानकका होता है। तुम रतनाली करनेके लिए उचित पारिश्रमिक ले सकते हो पर यह थाती तो उसीफे हितके लिए रार्च होनी चाहिये जिसकी यह है। कुछ भारतीय समफते हैं कि यह कोई नयी उपज है पर बस्तुत यह बहुत पुराना उपदेश हैं। न देवल मारत वस्न अन्य देशों में। ऋषि, सनि, धर्माचार्य ऐसी ही वाते करते आये है। इसके सम्बन्धमे कई वाते विचारणीय हैं। पहिली यापत्ति तो यह है कि श्रुतिमधुर होने पर भी इसपर चलनेका कोई तय्यार नहीं है। मुँहसे हाँ हाँ कह देना दूसरी बात है पर नोई धनिक -यह माननेको प्रस्तुत नहीं है कि जो सम्पत्ति उसके कब्जेमे है वह उसकी नहीं प्रत्यत लाखों निर्धनोंकी घरोहर है। व्यासजीने इसी

से घतरावर वहां था-

श्रत यह स्पष्ट है कि यह उत्तर हमारे प्रश्नका समीचीन उत्तर नहीं है। प्राय सभी सम्प्रदायों और धम्मीचाय्योंने किसी न किसी रूपने इसीका प्रतिपादन किया है। पर यह 'प्रपर्ग्याप्त है इम उपायसे आध्यात्मिक उन्नति मले ही होती हो, वैपन्यजनित कटुता मुझ घट जाती हो, संघपकी सम्भावना कम हो , पर मूल परिस्थित जिसको दैराकर हमारे प्रश्न एठ थे ज्योंकी त्यों रहती है। घनी और निर्धनका भेद बना रहता है, धन श्रीर श्रिथिकारके लिए प्रतियोगिता बनी रहती है । मीठे मीठे शुष्द धीयमे था जाते हैं पर शोपक खोर शोपित, पीइक श्रीर पीड़ितका श्रस्तित्व यना रहता है। यह मानना भूल है कि विना परशोपराके निपुल धन इक्टा किया जा सकता है। जैसा कि महाभारतमे कहा है .--

नाच्छित्वा परमर्न्माणि, नाकृत्वा कर्म्म दुष्करम्। नाइत्वा सस्यघातीन, प्राप्नोति महती थियम ॥

विना दूसरेके मर्मस्यानका छेदन किये, विना दुष्कर कर्म किये,विना मछ्याहेकी तरह निद्य हो कर हिंसा किये, महती श्री प्राप्त हो ही नहीं सकती।

परन्तु इसने तो यह समस्या रखी थी कि वैपस्य दूर हो जाय, सुदा संगको प्राप्त हो । इसका प्रयन्ध इस धार्मिक उत्तरमें नहीं हैं। वड़ी भारी कमी इसमे वह है कि किसी प्रकारका सक्टन नहीं है। उपदेश कैसे ही अच्छे क्यों न हों पर मनुष्योंको उनके श्रनुसार चलानेकी या न चलानेवालेको दण्ड देनेकी कोई व्यवस्था नहीं है श्रीर न ऐसे भौतिक वातावरएको उत्पन्न करनेकी कोई व्यवस्था है जिसमें इस पर्यपर चलनेमें सुविधाका अनुभव हो।

## **वर्णाश्रम घर्मा** इस प्राचीन उत्तरके श्रतिरिक्त दोनीन श्रीर भी हैं। इनमे

सनसे पुराना, गम्भीर और विचारखीय वह है जिसका श्राविष्कार भारतमे हुआ था। संदेषमे इस उत्तरका नाम है 'वर्णाश्रम धम्मी'। भारतीय दर्शन और संस्कृतिका दम भरनेवालें वह बड़े प्रान्य विचा-विशारहींने भी आज इस धम्मी करका सम्भानिता समकानेता प्रयक्ष छोड़ हिचा है। जो पुराने स्टब्सि मौतदास परिवत है वह तो स्मृतियोंके श्रान्तिका पालत तोताकी भाँति हुई-

राना जानते हैं। उनकी एक्साप्र धाराण यह है कि बर्धांशम धन्में सर्वश्रेष्ठ है और आजकलकी परिश्चितिम मी उसे हठात मनवानेम ही जागरक कत्याण है। वह एक एक शंक्वकी, एक एक शंक्वकी पुराने टीकाकारों ह्या की हुई क्याख्याको, ब्यॉका त्यों रतना भाहते हैं। वह लोग शब्द प्रमाणके आधारपर चलते हैं, इसकी इस वातका प्रथक भी नहीं करना चाहते कि तर्क हारा यण्डींशम धर्मकी महत्ता सिद्ध करें! उनके लिए 'यस्तर्कणातुमस्यत्ते, स धर्म येद नेतर' (जो तर्कके हारा अनुसन्धान परता है वही धर्मको जानता है, दूसरा नहीं) का कोई अर्थ नहीं है। दूसरी श्रोर ऐसे लोग है जिन्होंने यह मान लिया है कि वर्तमान-फालम स्मृतिसम्मत यण्डींशम धर्म्य अल्यवहार्ध्य ही नहीं हानिकारफ और राष्ट्रके लिए पातक है, अत जितनी जल्टी इसका नाम मिट जाय उतना ही श्रच्छा होगा।

इन दोनों वर्गोंसे भिन्न वह लोग है जो ऐसा मानते हैं फि वर्णाश्रम धर्म्म जिन मनोवैद्यानिक आधारोंपर अवलिम्बत है वह नित्य हैं छत इस धर्माके गुल सिद्धान्त नित्य और घटल हैं परन्तु देराकाल-पात्रके अनुसार इन सिद्धान्तोंकी व्याख्या और व्यानहारिक रूपमें हरफेर करना धावरयक है। यहि दुद्धिसे बाग लिया जाय तो थाज सी वर्णाक्षम धम्मे हमारी सारी समस्यान वो सुकामा सकता है। जो लोग इस विचारके हैं उनमें श्रीमग-बानटासजी श्रामास्य हैं। मनुस्मृति का धापने जी श्रामुर्गालय किया है बह श्रपूर्व है श्रीर शिद्धित जनताके सामने, बह भी म

किया है यह अपूत्र है आर रिशास्त जनताय सामन, वह ना ने फैबल भारत प्रत्युत विदेशोंमें भी, वर्णाश्रम धर्मकी वर्तमान ' जगनकी बुराइयोंके दूर करनेका एक मात्र साधनके रूपमें ररानेका श्रेय आपको हो है। अपनी पुस्तक 'स्ट्रोट्ट बर्सेस मार्डने सारिट-कित सोश्लोक्तम' में आपने इसका जिस प्रनार निरूपण निया है हम उनीको अपना आधार माननर चलेंगे। यह जगन द्रष्टा और हरय—अहस् और जनहम्, में और

रज फ्रीर तमें गुर्णमय है। द्रष्टा जब उसके साथ सम्बद्ध होता है या होता प्रतीत होता है तब उसे सुदा-नु सालमक भोगकी प्राप्ति होती है, उसकी श्रांदसे पराइसुदा होने पर उसे मीचका श्रानुमय होता है। इसीलिए सांत्याचार्योंने हरवको पुरूपके 'मोगापवर्या-धैम' वहा है। द्रष्टा न सुद्रगी है न द्रद्री, न राज है न एक, न लोनी है न त्यागी। उसमें यह सब सुर्ण हरवके कारण उसी प्रकार प्रतिविन्तित होते है जिस प्रकार भाँति भाँतिकी पद्गीत

वसुत्र्योके सामने श्रानेसे श्वेत स्फटिकमे तत्तत् रद्भकी प्रतीति होती

न-में-के माहचर्य का फल है। दृश्य त्रिगुखात्मक अर्थान् सन्,

हैं। द्रष्टा-श्रीर दरवका यह सम्बन्ध श्रनादि हैं। इस श्रनादि सम्बन्धन कारण द्रष्टा श्रसंख्य शरीरोंको धारण करना श्रीर उनमें श्रसंख्य श्रमाग्रम कर्मा करना पत्रना श्रामा है। इस श्रविन्छिम सम्मीयवाहके कारण किसी शरीर विरोधों सन्, विसीमें राज श्रीर किसीमें तमकी विरोध श्रीरचाकि होती है, श्रेष गुरण दुवे-से रहते अर्थात जीवोंकी प्रशृत्तियाँ भिन्न-भिन्न होती है। यों ता पट्-विकार काम, फोध, लोभ इत्यादि सभीमे पाये जाते हैं परन्त भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंमे इनकी मात्राएँ भिन्न-भिन्न होती है। जितनी इच्छाएँ मनुष्योंको होती है उनको 'एपएए' कहते हैं। क्षपणाएँ यों तो सहस्रों प्रकारोंकी हो सकती हैं परन्तु उनकी तीन मुख्य वर्गीमे डाल सकने हैं ; पुत्रैपणा, लोकेपणा और वित्तैपणा। भेरी सन्ततिका उच्छेद न हो. संसारमे सके मानमर्प्यादा-प्रतिप्रा प्राप्त हो क्योर मेरे पास सम्पत्ति रहे इन्हीं तीन वातोंके लिए

V.o

मनुष्यके सारे प्रयत्न होते हैं। यों तत्त्वदृष्ट्या यह तीन भी एक ही सूत्रमे वॅघी हुई है। सन्ततिमे भी भनुष्य अपनेको देखता ह्-श्रात्माचे जायते पुत्र । सन्ततिकी वृद्धिमे यपनी वृद्धिका श्रमभव होता है। वित्त और मानमर्प्यादा तो अपने लिए होती ही है। खत इन सब एपगाओं में अपने ही उत्मर्पकी इच्छा निष्ठित है। इसीलिए बृहदारस्यक उपनिपद्मे याज्ञवल्क्यने वत-लाया है कि प्रतादि अपने लिए नहीं किन्तु आत्माके लिए प्रिय होते हैं। जहाँ तक उनके साथ तन्मयता होती है वहाँतक उनमें

सराका अनुभव होता है। आत्मविस्तारमे जहाँ सफलता होती है वहाँ सुरा श्रीर जहाँ श्रात्मसंकोच (धर्थात् श्रात्मविस्तारमे वाधा) होता है वहाँ दु राका अनुभव होता है। सुरा और दु राके श्चनशयी राग और द्वेप है अर्थात जो सप देता है उसके प्रति राग और जो दुःख देता है उसके प्रति द्वेप होता है।

एपएएओं के लिए तीन मार्ग है। एक मार्ग तो भोगका है। एपणात्रों के ऋनुसार काम करके इनको चूम करना ही भोग है। पर इसमें एक कठिनाई है। भोगसे एपएएओंको ज्वाला उसी अकार बढ़ती है जैसे घी देनेसे अभि अञ्चलित हो उठती है।

였 समाजवाद शरीर निक्रमा हो जाय पर भोगको लिप्सका शमन नहीं होता। भर्त हरिके राज्दोंमें 'मोगा न मुक्ता वयमेव मुक्ताः, रूप्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा. । भागसामग्रीके संग्रहके प्रयत्नमे, भागकालमें श्रीर भोगके उपरान्त यदि कुछ सुराका अनुभव होता भी है। ते। वह दु मिश्रित है। जैमा कि पतझलिने कहा है 'सर्व दु समय विवे-किन.'। दूसरा मार्ग यह है कि जो मानसिक श्रीर शारीरिक शक्ति एपणायांकी रुप्तिमे न्यय होती है, वह दूसरे कामोंमें लगायी जाय । श्वाजरल के मनोविज्ञानवेत्ता इसे उन्नमन कहते हैं । भक्ति याडमय, कला इन सवकी उन्नति इसी प्रकार हुई है। योगसिद्धिक लिये भी क्रार्यरेता होने-कामशक्तिको योगसंरेगमें परिखत करने-की आवश्यकता है। यह मार्ग सर्वोत्तम है पर मुकर नहीं है। सप इसपर चल नहीं मक्ते। फिसलनेका डर रहता है। तीसरा मार्ग एक श्रीर है। कुछ लोग हठान् एपसात्मक भावोंको द्यानेका

पयत करते हैं। इस तामस तरसे उनके परपाछोंगर विजय को प्राप्त होती नहीं, उनदे उनका सारा जीवन दूमर हो जाता है। जो भाव दवाये जाते हैं वह रह रहकर मनमें उठने हैं। सामनेत्र हदा मी विये जायें तो मितदस्त्रेम, दवें पड़े रहते हैं और जीवनकी सारी प्रियाओंको खपने रंगो रंगते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति संदेश मिलनवदन और हुव्यिचन रहता है। उसके स्वातक इन दवे विचारोंके हारा द्षित होते रहते हैं। खतः यह मार्ग भी श्रेयस्कर नहीं है। इन्हीं वातोंको देएकर बुहदेव-ने 'भाग्य मार्ग', श्री छुप्पों 'युक्तहार्यवहार' रहने उत्तर दुत्ते हैं। इत्तर 'भाग्य मार्ग', श्री छुप्पों 'युक्तहार्यवहार' रहने उत्तर दुत्तर दिन हैं। सारारण महाय्यके विश् वही हितकर है कि वह खपनी प्रवृत्तियोंको नियंग्रित करें, जुख दूरतक भीग हो और छुख दूरतक

शामद्म । जो बात व्यक्तियोंके लिए लागृ है वही व्यक्तिसमृहोंके लिए निरंकुरा रूपसे तुष्ट करनेकी चेष्टा करने लगे, तो यह पृथ्वी पूरी वनस्थली वन जाय। इसलिए राष्ट्रोंके आम्यन्तर और अन्ताराष्ट्रिय जीवनको निर्याद्रत करनेकी नितान्त आवश्यकता है। इस प्रकारके नियंत्रएके अभावके कारण ही आज मनुष्योंकी ऐसी भीपण हुवैशा हो रही है। ८ ृष्ट्योंश्रम भूम्म वैयोकिक और सामृहिक जीवनके नियंत्रएका

भी ठीक है। यदि प्रत्येक राष्ट्र अपनी वित्तादि एपर्णाओंको

हुदेशा हो रही है।

द्वार्शिक प्रमां वैविक्तिक और सामृद्धिक जीवनके नियंत्रणका स्विशेष्ठ क्याय है। आप्ये महिष्योति यह देशा कि वित्त और लोक-एपणाओं की हित्त और अतिहा हारा होती है। उन्होंने यह भी देशा कि एक ही व्यक्तिमें तीनों महा-विद्यानी—कहमी, सरस्वती और फाली—की शर्तिकों का पेन्द्री-

(भूत होना ठीक नहीं है। जो धनवान् हो, वह शक्तिशाली और प्रतिप्राभोगी भी हो यह समुदायके लिए वहा ही अहितफर

होगा। एक तो मालस्वन्याय यों ही चल रहा है, वहा छोटे को साथे डालता है, पर जब दूसरेको शोधित करनेके इतने साथन एक ही व्यक्तिमें छीर निर्वेतां का कहीं ठिकाना न रहेगा। इसलिए उन्होंने जनताको चार जिसागी में वार । यह विभाजन छित्रम नहीं था, मनुष्यकी सहर प्रितागी में या । इसिलए वा इसिला उसाधि इस्तिल प्राच का क्ष्रम कहीं या, मनुष्यकी सहर फिला या । इसिलिए यदापि चान इसिला पर्वाण होता वहत पालन के वल भारतमें ही हो रहा है पर एक्सी चार्यों के स्व

मतानुसार मनुष्यमात्र शकुरवा चार वर्णीम विश्वक हैं। गीतामें श्री कृष्ण ने कहा 'चातुर्वैष्यें मया सुर्व्ट, गुषकम्मेविभागरा — मेंने गुषकम्मेको देखकर चातुर्वैष्यें सुर्व्य की। सत्तसे पहिले सृद्ववर्ण हैं। इसमें वह अपरिषक जीव हैं जिनको अभी अपनीयमें उन्हन्यद बोगोंके संसर्गम रहकर पावन और संस्कृत बनना है। यह बोग सारीरिक या निरन्नकोटिका सारिक अग करके समु-

Ųο

दायकी सेवा करते हैं। इनके बाद वैश्यवर्ण है। यह लोग धन उपार्जन करते हैं। इनका उद्देश्य समुदायको समृद्ध करना होता है। तीसरा वर्ग चित्रयोंका है। 'चतात त्रायते इति चित्रयः'-जो समदायकी रहा करता है, शासन करता है, वह एत्रिय है। अन्तमें ब्राह्मण वर्ण है। ब्राह्मण तपःनिष्ठ श्रीर विद्वान होता है। बह दूसरे वर्णीको धर्ममार्गपर रसता है, समुदायका शिक्षक है थ्रीर उसके समस्त जीवनपर नियंत्रण रतता है। ब्राह्मण सबसे ध्यधिक प्रतिम्ना पाता है, उसको भूदेवकी पहनी प्राप्त है पर न उसके हाथ में अधिकार है न धन । जित्रियके पास अधिकार है थ्यीर वैश्यके पास सम्पत्ति । जो लोग अमी इन शक्तियोंका उपयोग यरने योग्य नहीं हैं वह शहवर्णीय हैं। चारके अतिरिक्त कोई पाँचया विभाग हो नहीं सकताः मनुके राख्योंमें 'पछामा नैय विश्वते'। आजकल प्राचीन व्यवस्था विगढ़ गयी है, इनलिए कॅच-तीचका भाव उत्पन्न हो गवा है और चारके स्थानमें सैकड़ों वर्श-डपवर्श देख पड़ते हैं । परन्त सिद्धान्त-दृष्टिसे वर्शोंमें उतना ही ऊँ चा-नीचापन है जितना शरोरके अवयवों में । शरीरके लिए सभी श्रवयब श्रावश्यक है। सबके ठीक ठीक काम करनेपर ही .रारीरका स्वास्थ्य श्रीर उसका सचार सञ्चालन निर्भर है। फिर भी महत्तामें थोड़ा बहुत भेद हैं। मस्तिष्कको उत्तमांग कहते हैं। श्रीर श्रंगोंमें थोड़ा बहुत विकार श्रा जाने पर भी काम चल सकता है परन्त मस्तिष्कके विगड़नेसे तो मनुष्यका मनुष्यत्व ही लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार अन्य अवयवोंका भी सापेत्त महत्त्व है। ऐसा ही सम्बन्ध वर्णोंने हैं। श्रुतिने ब्राह्मणादिको भगवानके विराट् म्वरूपका अवयव चतलाया ही है-

ब्राह्मगोऽस्य मुख्यासीदवाहराजन्यः कृतः । ऊह तदस्य यद्वेश्यः पद्भवाम् शद्वोऽजायत् ॥ नाहाण उसका मुख, चत्रिय बाहुद्वय, वैश्य करूद्वय और शृहं पदस्यानीय है। त्राहाण बड़ा भाई है, शेप कमात् उससे छोटे भाई हैं।

यदि इस प्रकार सामृहिक जीवनका सद्धालन किया जाय तो बह गुराइयाँ जो क्रिमान कालमें देख पड़ती हैं लुप हो जायँगी। जो धन उत्पन्न करनेवाले हैं वह धन उत्पन्न करेगे परन्तु राज़का शासन या सर्वे परि प्रतिष्ठा न पा सकेंगे । जो शासनकर्ता हैं यह ष्प्रपती सृति मात्र ले सकेंगे, श्राधकारके द्वारा धन न बढोर सकेंगे। इन दोनों बर्गोंपर नियंत्रण रहेगा बाह्यलॉका व्यर्थात् युद्ध, तपस्वी, निःस्वार्थं विद्वानोंका, जिनको न धनसे सरोकार होगा न शासना-धिकारसे । इनके द्वावसे न तो चत्रिय अपने अधिकारका दुरुप-योग कर सर्तेंगे, न वेश्य अपने धनका। अधिकार और धनका उपयोग समुदायकी सेवाके लिए होगा और शेप सभी वर्ण शुद्रांका, जिनके श्रमके श्राधार पर समुदायका जीवन निर्भर होगा, अन-बस्नादिसे परितुष्ट रखना अपना कर्तव्य समभेगे । पैसी ससंघटित योजनाके रहते हुए एकके द्वारा दूसरेका शोपख हो ही नहीं सकता। यह सम्भव है कि पुत्र पिताके आचरणका अनुकरण करे पर वर्णोंका भेद जन्मना नहीं कर्म्भणा होगा। जिसका जैसा गुण-कर्म-स्वभाव देखा जाय वह प्रीड होने पर उसी वर्णमें रखा जायगा। सामृद्धिक जीवनकी सॉर्ति वयक्तिक जीवनके नियमनकी भी श्रावर्यकर्ता है। यह नियमन श्राश्रम-धर्म्म द्वारा होता है। जिस प्रकार सामूहिक जीवनमें चार वर्ण हैं, जसी प्रकार वैयक्तिक जीवनमें चार श्राश्रम हैं। पहिला ब्रह्मचर्व्याश्रम है। यह प्रायः चीवीस वर्षके वय तक जाता है। इसमें विद्याध्ययनके द्वारा श्रागेके लिए तय्यारी की जाती है। इसके पोहेंर गार्ड स्थ्य है। इसमें अपनी तीनों ही एपगाओंको सोग द्वारा सप्त करनेका प्रयन्न

समाजवाद किया जा सकता है परन्तु यहाँ भी बन्धन रखे गये हैं। किसके साय विवाह करना, कैसे विवाह करना, इस विषयमें मनमानापन नहीं है | किस वर्णवाला कीन व्यापार कर सकता है, यह भी

४२

निश्चित है। अपनी आयका कमसे कम कितना अंश दान अर्थात् लोक्सेवाके लिए लगाना चाहिये, इसका भी विधान है। तीसरा श्राथम बानप्रस्थ है। प्रायः पचास वर्षके वयमे घरका प्रयन्थ लड़केको सांपकर इस व्याश्रममे प्रवेश होता है। बनस्य रुपया . कमाना छोड़ देता है। उसके भरण-पोपणका भार उसके पुत्रादि-

पर होता है पर वह अपने परिपक अनुभव द्वारा समुदायकी सेवा करता है। चतुर्थ प्राथम संन्यास है जिसमे व्यक्ति वर्णधन्मींका श्रतिक्रमण करके श्रनिकेतन खच्छन्द घूमता है और खयं मीच-

प्राप्तिके उपायमे संलग्न रहता हुआ अपने धार्सिक उपदेशले दूसरों को भी उस मार्गकी श्रोर ले चलता है।

स्तरण है। घन और श्रविकारके लिए वर्ण वर्णकी, श्राश्रम श्राशमकी श्रानियंत्रित घुढ़दौढ़ है। इसीसे यह श्रशांति श्रीर दुरबस्था है।

श्री भगवान्दासकी वरावर कहते था रहे हैं कि यह योजना सर्वया व्यवहार्य है। सारी बुराइयोंकी जड़ वही सनातन मानस विकार—पड़िएं, रायह पे, एएएा, वासना—हैं खतः उनकी श्रीपथ भी वहीं है। ब्योरेकी वार्तोंमें भेद होगा पर मुल ढाँचा

ष्ठांपथ भी वही है। व्यक्ति वातान भेद होगा पर मूल दोषा बही होगा जिसका निर्देश प्राचीन शाककार, मुख्यतः सद्ध, पर गये हैं। मनुपोक्त पद्धति सभी देशों श्रीर कालोंके लिए उपयुक्त है। वह ष्रायोंके जिए पहिले ष्यवतिस्त हुई पर जब स्वयं वेद फडता है कि 'क्रग्लुष्यम् विस्तमार्ज्यम्,' तव तो उसका क्षेत्र सारे

विश्वमें है।

( परन्तु धाज तो वर्गों का घोर व्यक्तिचार है। प्रत्येक तथों के वर्गों के व्यक्ति पाये जाते हूँ जिनमें न तो उस वर्गों के खातुरूप गुग्धरील है, न जीविका। अतः मतुष्य-जाग्का पूरा मन्यन फरना होगा। सैकड़ों बर्गों को हटाकर पुनः चार वर्गे स्थापित करने होंगे और प्रत्येक व्यक्तिके लिए चसुक्त स्थान हूँ है निकालना होगा अर्थात् जो जिस गुराष्ट्रमंबाला होगा अर्थात् को जिस गुराष्ट्रमंबाला होगा अर्थात् को जिस गुराष्ट्रमंबाला होगा अर्थात् को जिस गुराष्ट्रमंबाला होगा अर्थात् ते जो जिस गुराष्ट्रमंबाला होगा अर्थात् को को स्वानिक को स्थानिक को स्थानिक को स्थानिक लिए सुगमता हो जायगी। फिर सामहिक छोर

यैयक्किक जीवनका नियंत्रण होता रहेगा।

प्रश्न यह होता है कि यह पुनर्ज्यूट्न कैसे होगा। एंक उपाय
यह हो सकता है कि राज अपने ऊपर हम कामको ले और
सरकारी फर्नवारियों हारा जाँच-पड़ताल फरके लोगोंका वर्णीमें
तेरा आ आगे भी ऐसा प्रथम्य करे कि लोगोंका गुणकर्मकी
धरावर जाँच होती रहे और वह उपयुक्त सुचियोंमें सन्मिलित

सनातनधर्मके नामपर पेट पालनेवाले कुछ पंडित तो ऐसा चाहते हैं कि राजदरहके जोरपर वर्ण-ज्यवस्थाका वर्तमान रूप स्थिर रता जाय अर्थान् ब्राह्मण नामंघारियोंकी महत्ता श्रीर तथाकथित हीन वर्णों की हीनता बनी रहे पर श्री भगवान्दासजी ऐसा नहीं

चाहते । उनकी यह इच्छा है कि विद्वान, तपस्त्रो, लोकहितैपी, निस्वार्थं व्यक्ति अपने ऊपर यह काम लें और निरन्तर उपदेश श्रीर परामर्शके द्वारा लोगोंको सममाकर यह व्यवस्था प्रचलित करावें। मुमे विश्वास है कि मैं ने वर्णाश्रम धर्मका जो चित्र सींचा है वह निप्पत्त श्रीर ठीक है। जिस विस्तारके साथ मैंने उसका निरू-पण किया है वह अनुचित नहीं है क्योंकि अवतक वर्णाश्रम धर्मके सिवाय समाज-संघटनकी दसरी सर्वाङ्गीन योजना हमारे

सामने नहीँ आयी है। चाहे किमी भी समयमे इसपर पूरा पूरा काम न हुआ हो पर जिन लोगोंने योजना बनायी है उन्होंने इसको निर्दोप श्रीर सर्गाङ्ग-सुन्दर वनानेका पूरा प्रयक्ष किया है। फिर भी हमको दुःखके साथ कहना पडता है कि यह योजना

भी हमे अपर्याप्त और आजकलकी परिस्थितिको सँभालनेके लिए श्रनुपयुक्त प्रतीत होती है। ऐसा कहकर हम रानु या श्रन्थ किसी प्राचीन शास्त्रकारके प्रति श्रसम्मान नहीं व्यक्त कर रहे हैं। केवल वस्तु-स्थिति हमको यह कहनेपर विवश करती है कि उनशी योजनासे श्राज हमारा काम नहीं चल सकता। यह सता है कि सब मनुष्य एक ही गुए-स्वमाववाले नहीं होते, यह भी सत्य है कि सब एक ही प्रकारकी जीविकाके योग्य नहीं

होंते, यह भी सत्य है कि एपणाओं की तुष्टिका नियंत्रण होना

22

क्षोर प्रतिष्ठाका केन्द्रीभूत होना अच्छा नहीं होता। यह मी निर्विवाद है कि समृहके जीवनकी देखरेस निस्वार्य, विद्वान, तपस्वी व्यक्तियोंके हाथमें होनी चाहिये। परतु वह सब स्वीकार करते हुए भी आज चातुर्वर्य-विभागकी उपयुक्तता सिद्ध नहीं होती। सनुष्योंका विभाग केवल मनोविज्ञानके आधारपर नहीं

हाता। मतुष्याजा विशाय कवल मेनाविहानक जायारपर नहाँ किया जा सकता। आर्थिक और राजनीतिक वस्तुस्थिति, या वह हमारी समम्मेन गहिंत ही क्यों न हो, मुलायी नहीं जा सकती। जिस प्रकार काथकारा मतुष्येकि कम्में अग्रुकाछण्या अर्थात् पाप-पुरुव मिक्षित होते हैं, उसी प्रकार अधिकांश मतुष्य

वित्त, मान और अधिकार तीनों ही चाहते हैं अतः उनको प्रथक् कज्ञानों में बातना कठिन होगा। और भी कठिनाद्वयों है। बहुतसे ऐसे पढ़ हैं जिनमें शासन भी होता है और व्यवस्थान भी। उनपर जो लोग नियुक्त होंगे यह ब्राह्मण् कहलायेंगे या चृत्रिय ? धन खपार्जन करनेका क्या खर्म है ? जो समयं सेती

फरता है था गऊ पालता है, या दृकानपर बैठता है और अपना पेट फाटफर पूँजी जमा फरके उसे व्यवसायमे लगाता है या राानसे रानिज निकालता है बाद तो धनका उपार्जन फरता है या एवं बड़े बैं कर, पूँजीपति, कम्पनियोंके मनेजर क्या करते हैं ? यह तो दुसरोंके रुपयोंका ही प्रथंच करके पूँजी चनाते हैं। फिर इन्हें

ता दूसराक रूपपोका हा प्रयोध करक यू जा वनात है। 1978 है है वैरय मानें या चृद्धिय है निजी व्यापारियों के खातिरिक्त, मरकारी व्यवसायों कीसे रेलोंके छाटे बड़े कम्मेचारी इन टोनोंमेसे किस करामें हैं श्रिक्त मिनदारका क्या वर्णों हैं! वह छूपि करता है या शासन ? जो क्यं शिल्पी है उसकी बात तो समम्मे खाती है पर मिलमें काम करके धन ज्याजित करनेवाले वैश्य हैं या शुद्ध ? इस समय भी यूरोप और खमेरिकांके बड़े पूँजीपति स्वयं शासन-

राज-पुरुपोंको नचाते हैं अर्थात् अधिकारीका रूप न रहते हुए भी

श्रियकारका उपभोग करते हैं। श्राजकल कारसानोंका युग है। व्यापारियो, महाजनो, मिल-मालिकोंके पास अपार धनराशि रहती है। वह राजपुरपों और विद्वानोंको मोल ले सकते हैं। यह यात केसे रोकी जायगी? 'सर्वे गुगा काछनमाश्रयन्ते' तो परानी उक्ति है। जो धन एकत्र कर सकेगा वह शक्ति और प्रतिष्ठासे केसे दूर रखा जायगा ? आज क्या यह सम्भन है कि थे डेसे पेरोवाले सैनिक देशकी रचा कर सकें ? फिर जय देश-रचाका भार सबपर है तो चित्रय कोन है ? कारखानोंमे काम करनेवाले लाखा सपटित मजदूर, जो शिचित भी होते हैं, इस वातको कैसे स्वीकार कर लेगे कि विना उनमे पूछे उनसे कर लिया जाय धोर व्यय कर दिया जाय, युद्ध छेडकर लाखी

होगा तो यह लोग चित्रय होगे या बाह्यण ? यह स्मरण रहे कि यह फेबल शन्दोका मगडा नहीं है, अधिकारी और वत्रयोका, समाजके सघटनका, प्रश्न है। यह तो हो सकता है कि योगी लोग श्रपनेको निर्लिप्तरस्य सर्के पर साधारण विद्वान, जिनका भरण पोपण धनिका और साधिकारीके हाथमे रहता है, क्हाँ तक इनपर नियुत्रण कर सकेंगे ? वात यह है कि यह योजना जिस समय वनी थी उस समय

मनुष्य कटवा दिये जायँ, व्यापारादिकी मनमानी व्यवस्था करा दो जाय <sup>१</sup> फिर जन शासनमे तथा कानून बनानेमे इनका हाथ

जो त्र्यार्थिक परिस्थिति थी बह त्र्यव नहीं है। इस फालमे सम्प-त्तिका मुख्य स्वरूप श्रीर साधन भूमि थी । जिसके पास कृषियोग्य या गोचर-मूमि थी वही सम्पन्न या। जनसल्या थोडी थी और भूमि अधिक। इसलिए कुपकका इतना शोपण नहीं हो सन्ता था। मशीनें नहीं थीं, इसलिए कारीगर स्वतन्त्र थे। एक ही जगह बहुत पूँजी लगाकर बहुतसे आदमियोंको जमा धरफे रुपया कमानेका साधन नहीं था। इसलिए न तो धनिक वर्ग

मुख्य साधन भूमि नहीं है। लदमीका निवास श्रय वंक, कल-कारराने और कम्पनियोंके दफ्तरोंमें है। खतः इनके खामियोंके द्यायमें अधिकारका रहना अवश्यम्भावी है। इनका अपने खार्थसे

घराान्ति भी छवश्यम्भावी है।

न होगा।

भूमिपतियोंके हायमें शासनका सूत्र या। आज धनोत्पादनका

बहुत पूँजी जमा कर पाता था, न बहुत आदमियोंका शोपर्श कर सफता था. न यहतेांपर व्यविकार पा सकता था। इसीलिय

कुछ उत्तर

प्रेरित होना भी खबरयम्भावी है चौर. फलतः. संघर्ष तथा

फिर, विना राजके पूरा जोर लगाये व्यर्थात् विना वलप्रयोगके इसका न्यवहारमें लाया जाना भी श्रसम्भव है। आज श्रमिकोंको जो थोड़ा यहुत व्यवस्थापनका स्वत्व अर्थात् श्राह्मणुत्व मिला है, वह उसे इच्छासेन छोड़ेंगे, न धनिक वर्ग अपने धनको जोकसम्पत्ति मानकर राजनीतिक दोत्रसे विरत होगा। वही निरंक्तरा वैयक्तिक श्रीर सामृहिक प्रतिद्वन्द्विता जो श्राजकल जगतको नष्ट कर रही है तब भी जारी रहेगी। थोड़ेसे बिहानोंके उपदेश मात्रका प्रभाव श्ररस्यरोदनके प्रभावसे श्रधिक

सच वात यह है कि किसी भी समयमें धनोपार्जनका मुख्य साधन जिस समुदायके हाथमें होगा वही प्रमुख समुदाय होगा। उसका नाम श्रीर काम कुछ भी हो, वास्तविक श्रधिकारकी डोर उसके ही हायमें रहेगी। पहिले यह स्थान चत्रियोंको प्राप्त था, आज वैश्योंको प्राप्त है। श्राजका सत्ताधारी समुदाय श्रयांत् पूँजीवाला समुदाय पहिलेके चत्रियोंसे अधिक बढावान है क्योंकि

बाहाणोंकी श्रेष्ठता चल जानेका एक मुख्य कारण यह था कि

लोग सममते ये कि परलोककी कुंजी बाह्यपाँके हाथमें है। इस-लिए यदि कभी बाह्यण किसी वातपर खड़ जाते थे तो जनता उनका साथ देती थी। इसीलिए विना आडे ही सन्निय उनसे ब्यते थे। इसका परिएाम यह था कि स्वयं सम्पन्न न होते हुए भी ब्राह्मण चित्रयादिसे आश्रितकी भाँति डाता न था वरन साहसके साथ उनकी भी अर्त्सना कर सकता था। आज बहुताँकी परलोकपर विश्वास हो नहीं है। जिनको है भी वह बाह्यगोंको इहामग्रके चीच मध्यस्य माननेको तच्यार नहीं हैं। अतः . विद्वत्समुदायको दूसरेकि आश्रित रहकर ही काम करना पड़ेगा ध्यार उनमें वह पहिले जैसी स्वतन्त्रता नहीं हो सकती, कमसे कम मजहब उनकी मदद नहीं कर सकता। इन्हीं सब कारणोंसे हम वर्णाश्रम धर्मको भी इस समय ·खपूर्ण और अपने कामके लिए असमीचीन पाते हैं। पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मनुस्मृति त्रादि धर्मप्रंथ निर्धक हैं।

ऐसा नहीं है। उनमें शमदमादि धर्मके जो दस सार्वभीम लक्त्या बतलाये गये है वह सर्वोपयोगी है, अन्य बहुतसे विषयोंपर भी वहत ही सन्दर और लाभकारी उपदेश भरे पड़े हैं; यदि समाज-व्यापी त्रार्थिक वैपम्य दूर हो जाय तो भावी समाजव्यवस्थामें वर्षा धर्म के मूल सिद्धान्तोंका उपयोग हो सकता है। जहाँ तक श्राश्रम धर्मिको संबंध है वह हर समय उपयोगी है।

# लोकतंत्र शासन और व्यापक मताधिकार इस लोगोंका ऐसा विश्वास है कि व्यापक मताधिकार हमारे

समस्त रोगोंके लिए रामवाण औपघ है। इस समय श्रविकांश स्वतन्त्र देशोंमें किसी न किसी प्रकारकी व्यवस्थापिका सभा-पार्लिमेल्ड या कांत्रेस होती है। सरकारी मंत्री किसी न किसी रूपमें उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह लोग अपनी इच्छासे चाहे और जो कुछ कर सकें परन्तु खर्च मंजूर करना इस सभाके, जिसमें प्रजाके प्रतिनिधि होते हैं, अधीन होता है। इसलिए फोई , सरकार व्यवस्थापिका सभाकी, अर्थात् उसके बहुमतकी, इच्छाके थिरुद्ध नहीं चल सकती। इससे यह परिग्णम निकाला जाता . है कि जिन लोगोंको प्रतिनिधि चुननेका अधिकार नहीं है, उनके मतका निरूपण व्यवस्थापिका समामें हो ही नहीं सकता, अतः उनके हिताँकी रचा हो ही नहीं सकती। इसके विपरीत, जिन · लोगोंको मत देनेका ऋधिकार है वह ऋपने मनके प्रतिनिधिः भेजकर अपने हितोंकी रज्ञा करा सकते हैं। अतः यदि सभी। पर्यावयस्य नागरिकोको मताधिकार श्रप्त हो जाय तो सरकारपर संवका समान रूपसे प्रभाव पड़ेगा वरन साधारण ले गेंकी संख्या श्रथिक होनेकेकारण उनका प्रभाव अधिक पड़ेगा। इसलिए सरकार सदैव उनके श्रनुकुल होगी या यो कहिये कि सरकार निष्पच रूपसे सबके हितका साधन करेगी। फलतः श्रन्याय-पूर्ण संघर्ष श्रीर कलह एवं तज्जनित श्रशान्तिकी जड़ ही कट जायगी ।

इस विचारकी तहमें सत्यका खंश है पर बहुत थोड़ा सा। लोकतन्त्र शासनप्रशाली और ज्यापक मताधिकार आवकल उन लोगोंके लिए जो अमेरिका -और पश्चिमी यूरोप, विशेपतः विटेन, की विचारधारासे अमावित हुए हूँ एक अकारके अंत्रसे हो रहे हैं। साधारण पढ़े-तिखांको इनपर वही श्रद्धा है श्रीर कट्टरसे क्ट्रर साधारण पढ़े-तिखांको इनपर वामोंकी बुहाई देता है। परन्तु

समाजवाद

Ęo

समुतः इनैके भीतर वहा खोखजापन है। मतायिकार मिलते पर राजनीतिक मिद्धानकी दृष्टिसे तो सब खरावर हो जाते हैं पर यह यरायरों किसी कामकी नहीं होती। संयुक्तराज (अमेरिका) इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बहाँ मतायिकार प्रायः सभीको है पर जार्थिक विपमता प्रचंड है। इस आर्थिक विपमताके

श्रागे राजनीतिक समताकी एक नहीं चलती। लोकतन्त्रात्मक

शासनप्रणालीके लिए कमसे कम दो राजनीतिक दलोंका होना ध्वावरयक है। चुनावके समय दोनों दल अपने खपने उम्मीदवार खहे करते हैं और लोग अपना मत देकर जिसको ठीक सम्माने हैं चुनते हैं। प्रत्येक दल यह चाहता है कि उसके उम्मीदवार चुन जायें क्योंकि इसीमर उसका बहुमत होना और सरकाल कर्तामका उसके हाथमें आना निर्मार है। अत प्रत्येक दल मृतदाताओंको अपने उम्मीदवारोंकी योग्यता और अपने सिद्धानोंकी उन्छाता सममानेका प्रयत्न करता है। इस काममें

विपुल धनराशि फूँक दी जाती है। जिस दलका प्रचारकार्य्य जितना छण्डा होता है उसकी सफलताकी उतनी ही अधिक सन्मावना होती है। जो उम्मीदवार स्वतन्त्र रूपसे राहे होते हैं उनके चुने जानेके तो बहुतही कम अवसर हो सकते हैं। परन्तु प्रचार-कार्यमें जो क्या मस्म होता है वह धनिक्रोंकी जेयसे निरुक्त है। सार्य पीढ़े एडकर धनिक लोग राजनीतिक दलोंको अपने रुपयोंसे सरीट लेते हैं, अपने मन लायक उम्मीदवारोंको खड़ा

कराते हैं और चुनाव हो जाने पर इन प्रतिनिधियोंसे, जो उनके वोंमेंसे दवे होते हैं, अपनी इच्छाके अनुसार काम लेते हैं। मत- दाता भले ही यह समफ ले कि इनको मैं चुनता हूं पर यह होते हैं उन धितकोंके प्रतिनिधि जो उन्हें रूपया देकर खड़। करते हैं स्त्रीर इनके दलकी सहायता करते हैं। राजनीतिक समता स्त्रीर मताधिकार बाहरी ढकोसला है।

प्रिनिक समुदाय बहुत सममदार होता है। वह राजनीतिक मेताओंसे काम लेना जानता है। उसे यह ज्ञात है कि जवतक उनहीं स्वाधीनता ऊपरसे बनी रहेगी तभीतक उनसे सहायता ली जा सकती है। इसलिए उनको भाषण्-स्वतन्त्र्य खूब ही दिया जाता है। दलांके नेता लम्बे लम्बे व्याख्यान दे सकते हैं और पर्रोमें लम्बे लेख निकाल सकते हैं। सिद्धान्त और नीतिकी वातोंमें कोई रुकावट नहीं डाली जाती। पैसी ही श्रुतिमधुर वातासे तो जनताको धोखा दिया जा सकता है। एक ही वन्धन है- है पैमा सिद्धान्त नहीं प्रतिपादित किया जा सकता जिससे धनिक ध्रीर साधिकार ममुदायोंके सामृहिक हिताको चृति पहुँचती हो। बहुमत होने और अपना मंत्रिमण्डल वना लेने पर वलोंको थोड़ा-चतुत सुधार भी करने दिया जाता है क्यों कि यदि ऐसा न हो तो सारी फलई खुल जाय। यदि किसी सुधार-योजनासे कुद्र दिनके लिए धनिकों को थोड़ीसी आर्थिक हानि भी हो जाय तो वह सह ली जाती है। नकेल अपने हाथमे रूपी जाती है, ऊँट यदि थोड़ासा इधर उधर सिर हिला ले तें इसमे कोई हानि नहीं है।

इतना ही नहीं, कभी कभी अपने विरोधियोंतक के अधिकार पाने दिया जाता है। इसका उदाहरण ब्रिटेन में मिलता है। वहाँ के मजदूर नेता अपनेको समाजवादी कहते हैं पर वह कार्तिन के विरोधी है। जनका विश्वास है कि पालिमेट के हारा पीरे पीरे कार्युत्त बनवाते बनवाते समाजवादी ज्यवस्था जारी हो जायगी।

पॅजोपतियोंको यह अभीष्ट नहीं है। अतः वह उन्हें मंत्रिमंडलतक बनाने देते हैं पर अवतक मजदूर दलने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि धानिक वर्गके हिताको कोई गहिरा आधात पहुँचे। ध्याजसे २० वर्ष पहिले (१६८१ वि०) इस दलका बहुमत था। ल्यां ही धनिक-समुदायने देखा कि यह लोग श्रपने समाजवादी सिद्धान्तोंको कार्य्यान्त्रित करना चाहते हैं, उसने ऐसा प्रबंध किया कि यहमत अल्पमन हो गया। यह बात स्वाभाविक भी है। यह मानना भी भूल है कि थे ड़ेसे मतोंके इधर उधर हा जानेसे विभूति का भाग करनेवाले अपने स्वार्थीका तिलाञ्जलि दे देंगे। इसलिए लोकतन्त्र शामन श्रीर व्यापक मताधिकारसे कुछ नहीं हो सकता । घार आर्थिक विपमताके रहते हुए राजनोतिक समता व्यर्थ है। लोकतन्त्र शासनका ऋर्य होता है संघटित सम्पन्न बर्गोकी इच्छाफे श्रनुकृत शासन, परन्तु इस प्रकार कि साधारण जनता समसे कि शासनमें हमारा भी हाथ है। इससे लोगोंका असन्तोप उभड़ने नहीं पाता। यह आशा वैंधी रहती है कि इस बार नहीं तो श्रमाली बार श्रब्छे प्रतिनिधियोंको चुनकर सब चारों ठीक कर लेंगे। इसमें सन्देह नहीं कि यदि राजनीतिक समताके साथ साथ न्यूनाधिक आर्थिक समता ही हो, शोपक और शोपितका मेद न हो और जनता शिक्तित तया कर्तव्यपरायण हो तो लोकतन्त्र शासन सर्वोत्तर्म होता है और मताधिकार यहुमूल्य अधिकार हो सकता है पर यह 'यदि' इतना वड़ा है कि आजकल ट्यावहारिक दृष्टिसे लोकतन्त्र शासन् और मताधिकार निर्धिकसे हैं। यह वात निर्धनों, अधिकारहीनों, दुर्वलोकी दृष्टिसे कही गयी

मंत्रिमंडलमें खानेका खवसरही न मिलेसो उनकी श्रद्धारॄपालिमेंट-परसे उठ जायगी और वह भी कान्तिकारी वन जायँगे। ब्रिटेनके

Ęξ

है, धनवानों, बलवानों श्रीर अधिकारवालों को तो यह दोनों चीजें चड़ी ही प्रिय हैं।

## फ्रासिज़्म

जर्मनी और इटलीका उत्कर्ष देराकर कुछ लोगोंकी यह भावना हो गयी थी कि फासिज्मसे पृथ्वीका कल्याए है, पर यह भ्रम था। फ्रांसिअममे स्वतन्त्रता और शान्तिका क्या स्थान है वह इसी बातसे प्रकट होता है कि राष्ट्रसंघ और सारे सभ्य जगतकी पुकारको ठुकराकर इटलीने अवीसीनियाकी हजारों वर्षकी सञ्चित स्वाधीनताको नष्ट करके उसे अपने साम्राज्यमे मिला लिया। कहा गया है कि इटली और अवीसीनियाकी लडाई सम्यता और वर्षरताकीं लड़ाई थी। यदि विपेली गैस, द्रवाग्नि, वम, विरफे टक गोलियाँ, अस्पतालोपर गोलावारी यह सत्र ही सभ्यताके लक्त्य हैं तो वर्षरता क्या बुरी चीज है ? इस प्रकार तो शान्ति नहीं हो सन्ती। फासिज्मका एकमात्र सिद्धान्त है अपने राष्ट्रका वल श्रीर श्राधिपत्य बढ़ाना, इससे दूसरे राष्ट्रांका चाहे जो हुछ हिताहित हो। श्रमने देशके भीतर फासिस्ट सरकारोंने जी उपरी शान्ति कायम की थी वह शान्ति श्मशानकी या महामेघ-गर्जनके पूर्वकी शान्ति थी। मजदूर संस्थाएँ तोङ् दी गयीं, उनके नेता मार हाले गये या जेलोंमे हाल दिये गये, उनके प्र वन्द कर दिये गये। असन्तोप भीतर मीतर सुलग रहा था, एक दिन फुटता ही। जब किसी देशमे अशान्ति बहुत फैल जाती है तो वहाँका धनिक समुदाय लोकतन्त्रके थोथे खाँगको दूर फेंक्कर शासन सीचे अपने हाथमे ले लेता है। जैसा कि एक अवसरपर इटलीके सर्वेसर्वा सुसोलिनीने कहा था 'रूस और इटली दोनों

देशोंमे यह यात प्रमाणित हो चुकी है कि सभी उदार विचारिक वाहर, उपर छोर विरुद्ध चलकर शासन करना सम्मव है। समप्रिवाद या फासिब्स, दोमेंसे एककी भी खाधीनताक साथ जरा भी सजातीयता नहीं है। फासिब्सको यह घोषित करनें कि बिझ्तामात्र वर नहीं है कि वह अनुदार या उदारता-विरोधी है। फासिक्स एक धार स्वतन्त्रताकी देवीके न्यूनाधिक सहे हुए शारीरपरसे गुजर चुका है और यहि आवस्यकता हुई तो प्रसार करनेको तैवार है। जिस वादके प्रधान आचार्य ऐसी वालें कर सकते हैं उससे जाति करने हैं उससे तात्र हैं करनें हैं उससे वालें कर वाव्या श्री वाला है सकते हैं उससे वाला के करवाया श्री आशा ररतना चालुसे तिका आशा ररतने के चरावर हैं।

श्रव क्रासिस्ट इटली श्रीर जर्मनीका श्रन्त हो गया है। इटलीम एक प्रकारकी लोकतन्त्र-मूलक सर्कार है, जर्मनीपर विजेतान्त्र सर्कार है, जर्मनीपर विजेतान्त्र कर कोई इस समय उसका समर्थन नहीं करता। परन्तु वह नहीं कह सकते कि श्रव यह इस सदा के किया परा परा परा वह नहीं कह सकते कि श्रव यह इस सदा के किया परा परा वह नहीं कह सकते कि श्रव यह इस सदा के किया परा वह नहीं कर सकते कि श्रव यह इस सदा के किया परा वह नहीं किया परा वह नहीं किया परा वह नहीं किया परा वह नहीं के स्वापार होता रहेगा और अपने देश के व्यापारको श्रव श्रीर रज्ञाक लिये साम्राञ्य एसनेति सम्मानना रहेगी तव तक किसी न किसी नामसे और सम्मावना श्रव इस किया जासिक्सक पुन. ब्हुय होनेकी सम्मावना वनी रहेगी।

# प्रतिमशीनवाद

एक श्रीर 'वाद' है जिसपर थोड़ा-सा विचार करना है हुछ लोगोंका यह विश्वास है कि चदि मशीनें उठा दी जायं तो फिर मुख शान्ति हो जाय। मशीनोंके कारण ही बड़े-बड़े कल-कारताने सुलते हैं श्रीर थोड़ेसे लोगोंको बहुत-सा घन संग्रह करने श्रीर १ इद्ध क्चर ६२

दूसरोंको श्रपता श्रर्यदास चनानेका श्रवसर मिलता है। यदि
मशीमें न होंगी तो फिर वही पहिलेकी मॉति कारीगर श्रपने
घरोंपर वफादि तच्चार करेंगे। न श्राज जैसी प्रतियोगिता
होगी, न कलह, न उत्पिहन, न श्रसन्तोप, न श्रशान्ति।
इसके भीतर भी सत्यका छुद्ध अंश है। यदि श्राजसे सी
बेंदु सी वर्ष पूर्वकी श्राधिक श्रवस्था फिरसे ला ही जाय तो
श्राजकी श्रवेत्ता उत्पीहन प्रेपन्यमें अवश्यक्रमी हो जायगी।
परन्तु इसमें हो श्रापतियाँ हैं। यस्य तो दि कि श्रव मशीनोंका
तुव्वाना सन्भव नहीं है। सभ्य राष्ट्र श्रापसमें लक्कर इस प्रकार

तबाह हो जाय कि मशीनों के चलानेकी विद्या ही लुप्त हो जाय तो दसरी बात है, बान्यवा शीकसे कोई मशीनोंको तोड़नेपर राजी न होगा। फिर, जिस वैज्ञानिक उन्नतिके द्वारा धनोपार्जन श्रीर उत्पीदनके साधनोंका श्राविकार हुआ है उसीने सुरा-बर्द्धत यन्त्रोंको भी सम्भव बनाया है। कपड़ा सीनेकी मशीन, कुपसे पानी निकालनेकी मशीन, विजलीकी रोशनी देनेवाला डाइनमी-यह भी तो मशीनें हैं। रोगीके पासतक डाक्टरको ले जानेवाली मोटर श्रीर दुर्भित्त-पीहितोंके पासतक श्रम पहुँ-चानेवाली रेल भी मशीन हैं। इनमेसे फिस फिसनो तोड़ें ? यदि इनको रतना है तो इनके बनानेवाले कारगाने भी रहेंगे। फिर तो कोई नयी वात न हुई । श्राज मशीनोंके कारण बहुतसा काम योडे समयमे हो सकता है और मजदरोंको भी पढ़ने-लिखनेका श्रवसर मिल जाता है। यदि किसी प्रकार सब मशीनें तोड ही दी जायँ तो संस्कृतिकी यह सारी चाते दूर हो जायँगी। सब काम हायसे होंगे। काम करनेवाले मजदूर अशिक्ति स्रोर स्रसं-

स्कृत हो जायँगे। मस्तिष्कींपर पुनः ताले पढ़ जायँगे। 'पर यह भी किसीको क्षमीष्ट नहीं हैं।' यदि मनुष्य श्रपने श्रमको कम ६६

करने, अपने खास्त्यको बहाने, सर्वत्र अन्नवस्त्रादि पहुँचाने, के साधनोंका आविष्कार कर सकता है, तो उसको ऐसा करनेसे रोकना श्रेयकर नहीं हो सकता। आवश्यकता इस वातकी है कि वह अपनी वुद्धिका सतुपयोग करके इन साधनोंको अपनी तयाहींके उपसरण न बना ले। न सर काम हाथसे करनेमें कोई आध्यात्मिक महत्ता है न बन कामों को मशीनसे करना हो लेय- कर है। वहाँ तक मशीन खास्त्य, मुख और संस्कृति की दृद्धिमें सहायक हो उसका उपयोग करना चाहिये। यह तभी हो मकता है जब समाज की ऐसी व्यवस्था हो कि मनता है जब समाज की ऐसी व्यवस्था हो कि मशीनोंके चलानेपर और उनके उत्पादन पर समाजका निर्यत्रण हो। आगसे कभी घर जल जाता है। इस उत्से उसे वुस्तुक्त स्वाहें का समा भी वंद कर देना खाता है। इस उत्से वसे वसे वुस्तुक्त रसोईका काम भी वंद कर देना खाता है। इस उत्से उसे वसे वुस्तुक्त रसोईका काम भी वंद कर देना खाता है। इस उत्से उसे वुस्तुक्त रसोईका काम भी वंद कर देना खाता मिना नहीं है।

मुक्ते विश्वास है कि मैंने संत्तेपमें उन सब उपायों की आलो-पना की है जो साधारएकः हमारे प्रश्नके उत्तरमें पेश किये जाते हैं। मैंने इस वातका भी यवाशस्त्र प्रश्न किया है कि "प्रालोचना फरते समय किसीके साथ कन्याय न करूँ । किस्त भी, में इस्त परिशामपर पहुँचा हूँ कि जो विकट परिस्थित हमारे सामने है उसका निवारण इनमेसे किसीके भी द्वारा नहीं हो सकता । हमारे सामने समस्या यह है कि लोगों की शिक्ता और संस्कृतिमें, मिल-क्के विकास और तव्यन्ति भीतिक तथा बीदिक मुर्तोमें, कोई कमी न हो पर दारित, वैपस्य, उत्पीदन, शोरपण्डका खभाव हो जाय। हमारी इच्छा यह है कि यह पुराना आशीबीर सफल हो— सर्वे भवन्तु मुख्तनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राण परयन्तु, मा कशिबद हु:खभान्मवेत्॥

# पाचवाँ अध्याय

### एक श्रीर उत्तर

तीसरे अध्यायमे जो सनातन प्ररन उठाया भया है उसके प्रयस्तित उत्तरों की जो बिरेचना हमने की जसज्ञ परिणाम नजात्म के निकता। यदि इस गाँठको खेलानेका कोई और साधन नहीं है तो मानव-जगत्क भविष्य वहा ही तम -आञ्जादित है। वेसा प्रतीत होता है कि चाहे थोड़ा वहुत सुधार इधर उठार हो जाय पर किसी मीलिक परिवर्तकी सम्भावना नहीं है। यह हमारे सीभाग्यकी पात है कि बस्तुस्थिति देसी नहीं है। आजके युगके सामने परुष्टीर योजना, एक और उत्तर, है जो अन्य योजनाओं होगे से सुधार हमा अव्यक्ति होगे से सुधार हमें पित्र हो है। आपके प्रतिवर्त्त के सामने परुष्टीर प्रतिवर्त्त हो स्वान नाम है 'समाजवाह'। अधिक स्पष्टीकरपाके सीम्पान हो है। किसी समय परिकरपाके सिम्पान हो है। किसी समय सामन्यवाह' भि पहते हैं। उत्तरी समय सामन्यवाह' अधिक प्रचित्त हो गया था पर उत्तरी अपेषा 'समाजवाह' अधिक सार्थक है।

'वैज्ञानिक' विशेषण देनेका कारण है। अपनेको समाजवादो कहना प्रगतिरशिलाना चिह्न माना जाने लगा है, इसलिए वहुत- से लोग समाजवादी कहलाने लगे हैं। भारतमें ही पेसे सजन हैं लोग समाजवादी कहलाने लगे हैं। भारतमें ही पेसे सजन हैं लोग स्वाप्त के कम्यूनिस्ट दल, मारतके काम्ये समाजवादी दल तथा देश-विदेशके दूसरे संगिटत समाजवादी दलोक प्रांप सभी विद्धा-न्तोंको नापसन्द करते हैं। यह बात रोकी नहीं जा सकती; क्योंकि बाद कोई क्यक्ति अपनेको समाजवादी कहना ही चाहता है तो वसे ऐसा करनेका पूरा अधिकार है। पर वह समाजविक है कि ऐसे सब लोगोंके विचार एकसे नहीं होते। इसलिए इनके गुँहसे इस शब्दका प्रयोग बहुत ही आमक होता है।

श्राजकल ही नहीं प्राचीन कालमे भी ऐसे उदारचेता व्यक्ति हुए हैं जिनके हृदय मेनुप्येंकि पारस्परिक कलह, उत्पीडन, शोपण, वैपन्य को देसकर व्यथित हो उठे हैं। वह ऐसी बातोंको न्याय श्रीर मनुष्यता तथा धर्माके विरुद्ध समभते हैं। उन्होंने पेसे जगतक मानस चित्र सींचे है जिनमे यह वाते' न होंगी, जिनमे सभी सुरती, सभी बराबर होंगे। ऐसे काल्पनिक जगत्का वर्णन करनेवाली पुस्तके भी है। अप्रेजीमे सर टामस मोरकी 'यटोपिया' इस विपयको प्रसिद्ध पुस्तक है। पुराखोंमे 'उत्तरकुर' का जो वर्णन है वह इसी ढङ्गका है। यूटोपिया हो या उत्तरकुर, यह काल्पनिक प्रदेश एक प्रकारके आदर्श हैं जिनमे यह दयाई हृद्य जगद्धितेपी इस पारानाचारमयी पृथ्वीको परिरात करना चाहते हैं। इनमेसे कुछ लोगोंने इतनेसे ही सन्तोप नहीं किया है वरन अपने आदशोंको कार्य्यान्वित करनेका भी प्रयत्न किया है। यूरोपमे ऐसी कई सामाजवादी वस्तियाँ वसायी गयी जिनमे लोगोंने इन बादशींके अनुसार जीवन वितानेको यथाशस्य चेष्टा की पर यह सब प्रयत्न विफल हुए। सभी यस्तियाँ उज्जड गयीं। इन लोगोंकी सहदयता सर्वथा प्रशसनीय है परन्तु इनके विचारोंके श्राधार ही गलत हैं, इसलिए उनमे व्यावहारिकता नहीं है। इस प्रमारके विचारोंको उत्तरकीरव या यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। इसमे जो नुटियाँ है वह वैद्यानिक समाजवादके वर्शनके साथ श्राप ही स्पष्ट हो जायंगी।

जो समाजवाद हमको श्रामिमत है, जिसका निर्देश हमने वैज्ञानिक समाजवादके नामसे किया है, वह वर्तमान युगकी श्राविष्कृति है। श्राजसे सौ डेढ सौ वर्ष पहिले, जब मशीनोंका निर्माण नहींके बरावर या श्रीर एब्वीके एक कोनेसे दूसरे कोने-तक यातायातके साधन संजुचित थे, वह परिस्थिति श्री ही नहीं जिसमें इसकी व्यावस्यक्ता पड़ती। रोग या ही नहीं, व्योपध किस लिए दी जाती। आजकलकी वैद्यानिक सभ्यताने जिस मृकार उत्पीड़न, दिख्ता, शोपण, वेकारी, युद्ध, अशान्ति व्यादि-को जन्म दिया है, उसी प्रकार इनके शमनके लिए उसने वैद्यानिक समाजवादकी भी सृष्टि की है।

समाजवादी विचारकी कई थाराएँ हैं पर इनमें सबसे प्रीह वह है जिसके प्रवर्तनका श्रेय कार्ज मान्स्त और फ्रेडरिक पंगिल्सको है। यह दोनों ही जर्मन थे। इनके श्रन्थ और लेख चैहानिक समाजवादके प्रामारिक श्रन्था हैं। उनमें न चेत्रल समाजवादके प्रामारिक श्रन्या हैं। उनमें न चेत्रल समाजवादके सिद्धान्त दिये गये हैं वरन ज्यावहारिक आदेश भी हैं। मार्क्स और पंगिल्सके विचारों की महत्ता इसीते सिद्ध होती है कि श्राम समाजवादों शब्द से उन्ने हमने सिद्धान्तां का मान्तेचालों हो कि सान्तेच सिद्धान्तां का मान्तेचाला हो, किसी दूसरे खयालको मान्तेचालों के लिए कोई न कोई विद्यापण जोड़ना पड़ता है।

यों तो मार्क्स, एंगेल्स तथा इनके शिष्योंने समाजवादफें विपयमें घडुत कुछ लिखा है परन्तु दो अन्य विरोपतया प्रामा-पिफ हैं, पर तो मार्क्स और पंगेल्स लिखित 'फर्यूनिस्ट मैति-फर्टो' (सं० १६०४ में प्रकाशित ) और दूसरी मार्क्स लिपित 'पास कापिताल' (१६१४ से १६४१ तक प्रकाशित )। मैतिफ स्टोफा हिन्दी अनुवाद हो चुका है परन्तु कापितालका कोई हिन्दी अनुवाद अवतक देपनेमें नहीं आया।

वैज्ञानिक समाजवादी न्याय और मनुष्यताके नाते पीड़ितों-की श्रवस्त्रामें ग्रुधार नहीं करना पाहता । वह धनिकों श्रीर श्रुधिकारबालेंसे द्वाकी भिज्ञा नहीं मांगता श्रीर न उनके हुद्योंक परिवर्त्तनकी चेष्टा करता है। वह संसारके लिए क्या विचत श्रीर न्याय्य है, इसका श्रादरों बनाने सी नहीं चैठता श्रीर न नहीं तौहता क्योंकि वह समम्प्रता है कि इनमेसे छाधिकांश गीए और उपलक्षण मात्र हैं। वह मुलरोगको पकड़नेका प्रयक्ष करता है और यह देखता है कि समुदायके भीतर वह कीन-सी प्रक्रियों हैं जो खता इस रोगके उच्छेदका प्रयक्ष कर रही हैं। उसकी यह के व्यक्तिकों भींत समृहमें भी रोगके साथ ही उसकी यह अपना करती हैं। उसकी उपलक्ष्म भींत समृहमें भी रोगके साथ ही उसकी उपलक्ष्म करनेवाली शाक्तियों भी जाग उठती हैं। वह इन्हींको टढ़ करना चाहता है। प्रकृति जिस कावस्थाको उपलक्ष करता चाहता है। इसकी हैं उसकी सामृहिक ब्लास्य मानकर वह अपना वहय वनाता है। इसी जिए उसकी प्रक्रिया वैज्ञानिक कहताती है। इसके साथ वा यह भी निर्विवाद है कि इसी पद्धिका आसुसरण करनेसे मनुष्यता और सच्चे न्यायकी भी प्रष्टि होती है।

वेषके पास रोगके निदान, रोगके गृद्धि-स्वक्रम, रोगकी विकित्सा, शारीरिक रसाके सञ्जय और क्वय आदिके विपयोंका एक शास है। इसको चिकित्सा दश्तेन कह सकते हैं। यह शास इसके प्रकृतिनिरिक्श और अनुभवके आधारपर क्ला है। इसी प्रकार क्रमांक समाज्यादका भी दर्शनशास है जो उसके सामुहित जीवनके विकास और परिवर्षनको समन्ति और तद्मुतार अपनी कार्यप्रास्ति निश्चित करनेमे सहायता देता है। इसका नाम है पेतिहासिक भौतिकवाद या इन्द्रात्मक भौतिकवाद है। पेरितृत्विक अपने अपने अपने दिख्ला जायगा पर यहाँ इतना कह देना चाहिए कि 'भौतिकवाद' राज्य आगक है। समाजवादी दर्शन उस अगक है। समाजवादी दर्शन उस अर्थों भौतिकवाद' राज्य आगक

Historical Materialism or Dialectical
 Materialism.

 किसी उत्तरकरको ध्रपना लक्त्य मानता है। उसकी परिपाटी वही है जो कुशल वैद्यकी होती है। वैद्य रोगीकी परीचा फरते समय ध्रपने मिलाफके किसी सिद्धान्तसे काम नहीं लेता; यह देखता है कि रोगीका शरीर क्या वतलाता है। जाडी देखकर,

चाहे यंत्रींकी सहायता लेकर, सनसे पहिला और आवरयक बात रोगका निदान है। मूल रोगके साथ उपरोग अनेक होते हैं पर मुलरोगको ही पहिचानना और पन्डना चाहिये। टक्का सामनेथे बाद उपरोग और उपलक्त्य आप ही शान्त हो जायेंगे। वैदा यह भी जानता है कि स्थापि शरीरोम रोगके कीटाग्र पा

श्वन्य थाद्य-बस्तुका प्रवेश हो जाता है पर शरीर स्वय "प्रपंतेको नीरोग करनेका प्रयक्ष करता है। ज्यर स्वयं कोई रोग नहीं है स्टब्स् श्राहम स्वयं को हो गोग नहीं है स्टब्स् श्राहम स्वयं है कि स्टिस्क सीतर, रोग खोर रोग नाशक शिक्त श्रीहम हो हो है। इसिलय कुराव वैय यह प्रयक्ष परता है कि प्रकृतिका श्राध्ययन करके वस्त्रों सहायतासे काम ते। जो श्रीपभ वाँ ही ममाने हगसे दे ही जावगी वह प्रकृतिकी रोगनाशक

शक्तियों को हिएकत कर देगी और रेगीका प्राण् ही के लेगी। श्रीपथ देनेवालेक सद्भाव रोगीको नहीं उचा सकते। जो ध्रीपथ प्रकृतिक साथ चलनेवाली होगी, जिस दिशामें प्रकृति शरीरकों ले जाना चाहती है उस दिशामें चलनेमें सहायक रोगी, वह उपयोगी होगी। जो वैच ऐसी औपथ दे समता है अर्थोत् जो प्रकृतिकों गतिविधिको पहिचान कर उसके अनुकृत काम करना जानता है वही कुशल चिक्तिसक है।

यह सब केवल रूपक वॉधनेके लिए नहीं कहा गया है। वैज्ञानिक समाजवादीकी यही पद्धति है। वह अनुज्य-समाजकी हजारों खरावियोंको देखता है पर इनमेंसे एक एकके पीछे नहीं दौहता क्योंकि वह समम्प्रता है कि इनमेंसे धाधकांश गीए और उपलब्ध मात्र हैं। वह मूलरोगको पकड़नेका प्रयक्ष करता है और यह देरतता है कि समुद्दायक भीतर वह कीन-सा पिकियों हैं जो स्वतः इस रोगके उच्छेदका प्रयक्ष कर रही हैं। उसकों यद खुन्यव है कि व्यक्तिकों भोंति समृहमें भी रोगके साथ ही उसकों यह खुन्यव है कि व्यक्तिकों भोंति समृहमें भी रोगके साथ ही उसकों उद करना चाहता है। प्रकृति जिस धवस्थाकों उपन करता पाहती हैं उसी साथ सामकर वह धपना लह्य वनाता है। इसी लिए उसकी प्रक्रिया बैज़ानिक करहाता है। इसके साथ ही यह भी निर्विवाद है कि इसी पद्धितका खनुसरण करनेसे मनुष्यता और सच्चे न्यायकी भी पृष्टि होती है।

वैयके पास रोगके निदान, योगके गृद्धि-चयकम, रोगकी पितित्सा, शारीरिक रसोंक सम्राव क्येर ज्वय आदिके विपर्वांका एक शाक्ष है। इसको चिकित्सा दर्शन कह सकते हैं। यह शाक्ष उसके प्रकृति-तिरीच्छा और अनुभवके कापारपर बना है। इसी प्रकार समाजबदका भी दर्शनशाक है जो उसकी सामृद्धिक जीवनके विकास और परिवर्चनको सगमने और तब्नुसार अपनी कार्य्यप्रावित निश्चित करनेमें सहायता देता है। इसका नाम है वितद्दासिक भौतिकवाद या इस्तानक भौतिकवादका। 'पैतिद्दासिक' और 'दृत्यातक करों के अपने क्षण्यायमे दिराजा जावाग पर यहाँ इतना कह देना चाहिए कि 'मौतिकवाद' शब्द भ्रामक है। समाजबादी दर्शन उस अपने में सीतिकवाद' शब्द आपक

 <sup>##</sup> Historical Materialism or Dialectical Materialism.

चार्वाक मत या अन्य कई भारतीय या विदेशीय दर्शन भौतिक है। इसका विकास होनेल के अध्यात्मवाइक्षके प्रतिवादमें हुआ, इसिल युरोपियन प्रवाके अनुसार इसका 'भौतिकवाद' ऐसा नाम-करण हुआ। भारतको चात होती तो स्वान्त इसे अनातमवाद एक प्रवास विद्या हुने अनातमवाद हमरे किए कोई नयी बस्तु नहीं है। परम आस्तिक सांस्यदर्शन अनीश्वरवादी है और सारा बौद्धश्रममें अनातमवाद की नीवपर राज्ञ है। सब लोगोंको यह अनातमवाद अभिगत नहीं है पर इस अनातमवाद को जीशप्त, तम, ज्ञानके लिए उतना ही स्वान है जितना कि कोई अप्तर दर्शन है सकता है। यह उस वाहर्त्परा अनातमवाद से संबंधा निम्म है सकता है। यह उस वाहर्त्परा अनातमवाद से संबंधा निम्म है लो यह वर्षरा दिस होने

यावजीवेत् मुरां जीवेत्, ऋणं ऋता घृत पिवेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनं छतः॥

इसीलिए कुछ निद्वान् इसे भीति ननादके स्थानमें 'वस्तुवाद' या 'बायातथ्यवाद' † फहते हैं । मैं स्वयं 'इन्द्वात्मक त्रधानवाद' नाम

पसन्द करता हूं।

में जातता हूँ कि ऐसे बहुतसे लोग हूँ जो समाजवादक व्याव-हारिक फार्च्य क्रमके बहुतसे खंशीम सहमत हूँ पर उसके दाशीनक जाधारको खीकार नहीं करते । इसका कुछ कारण तो यह है कि यह दर्शन उनके सामने ठीक तरहते ररा नहीं गया है । दूसरी यात यह है कि यदि कोई व्यावहारिक कार्य्य-क्रम मानते हुए दाशीनक खाधार नहीं मानता तो उसके लिए इस कार्य-क्रमके लिए वपयुक्त दाशीनक खाधार है इना चाहिये । इसलिए में सेच्नेपमे इस दर्शनका ही कुछ निरूपण करूंगा।

<sup>₿</sup> Idealism † Realism.

ऐसे भी लोग हैं जो समाजवादक साथ दर्शनके योगको देव-कर चौंकते हैं। बहुतांत्री ऐसी चारणा है कि समाजवाद क्रांतिकी एक व्यावहारिक योजना है। ऐसे लोगोंको लेनिनका यह वाक्य स्मरण स्टाना चाहिये.—क्रानिकारी सिद्धानके विमा क्रान्तिकारी आन्दोलन नहीं हो सकता।

दर्शनके सम्बन्धमे में अपनी पुस्तक चिद्विलाससे कुछ बाक्य उद्भुत करता हूँ जो यहाँ के लिए प्रासंगिक प्रतीत होते हैं:—

जो शाल सम्पूर्ण विश्वको, समूचे जगत्नो, एक मानकर चसे सक्त्रको, उसके खबयनकि पारसरिक सम्बन्ध और हुलों उसके खानको, और उसके विकास और संकोचको अपना विषय बनाता है इसको खभ्यात्मशास्त्र वा दशैनशास्त्र कहते हैं। दर्शन-शास्त्रको विभिन्न एकदेशीय शास्त्रोते निष्पन्न साममीसे काम लेना पहला है ...... इसको मिलाकर एकमे मयित करना पढ़ता है

तमी सार्वदेशिक चित्र वन सकता है। सर्वका ज्ञान ही खज्ञानकी निवृत्ति है, इसलिए दर्शन मोच

शाख है।

( स्राधारतरड-पहिला स्रध्याय )

किसी भी दार्शनिक सिद्धान्तके खाधात्पर व्यक्तिके खीर समुहायके जीवनको सङ्घटित करना खव्यवस्थासे लाख गुना श्रेयस्कर है। ( श्राधारसण्ड-पाँचवॉ श्रम्थाय )

# बठाँ अध्याय

#### इन्हात्मक प्रधानवाद

 यह जगन् सत्य क्ष है। कुद्ध लंग इसको स्वप्नात् मिथ्या मानते हैं पर यह जनको भूल है। इसके मिख्यात्यका कोई

% दर्शनका कायमन पाद्यारय देशोंमें देवल सरयका ज्ञान प्रत्य करने के लिए होना है। सोम यवासम्भव जगद्का स्वस्त, तसका कारण, तसका विकास, शीव व्यतीवका रहस्य कादि समस्ता कहते हैं। भारतमें दर्शनके कायमनका प्रधान तरेश्व मीच है। समाजवादीका तरेरम हन दीनोंसे मिन्न है। यह जगद्का रहस्य इतिवाद जानना चाहता है कि उसकी समामकर अगद्को परिवर्तित कर सके। यह व्यत्वहा वर्तमान प्रवस्थाका हथार देशरर, प्रारम्भ वन्नितित कर सके। वह व्यत्वहाता शीवा कि मामसेन कहा है (यूर्गनिकों ने जगद्को ब्रोन कायकी समामनेको नेवा को है, प्रशा पर है कि उसकी परिवर्तित केर कि जाय ।

मेरा मह राना नहीं है कि मार्क्स और एमेस्सके इस्तीनक विचार-को जो ब्याधना में कर रहा हूँ यह उनके सभी अवनुसारगोंको अभिमत है पर क्षिण हो। मेरा जह गिवास है कि मैंने बसको कही विक्रा नदा किया है। भारतीय गरिशाधिक उन्जोंका प्रयोग मेरी सम्मतिमें समैपा अचित है और भारतीय विचारपारासे तुलना करनेमें सहायता देता है। हो। मैं अपने कमरेमे बैठा हूँ। मेरे सामने एक पुस्तक है। यह

द्रष्टासापेच न हो अर्थात् जिसकी सचा किसी साचीपर निर्मर न

ሪያ

कहा जा सकता है कि यह पुस्तकरूपी दृश्य मेरे अन्त करण-रूपी द्रष्टाकी व्यपेत्ता करता है व्यर्थात् बदि मैं इसका व्यतुभव करनेवाला न होता तो इस प्रस्तकका अस्तित्व ल्राप्त हो जाता। इसपर यह व्यापत्ति की जा सकती है कि मैं हूं या न हूं पुस्तक रहेगी। इसके जवायमे यह कहा जाता है कि मैं न सही, कोई न कोई अन्त करण तो उसका अनुभव करनेवाला होगा। यदि यह बात ठीक हो कि प्रत्येक वस्तुकी सत्ता किसी न किसी बातु-भव करनेवाले अन्त करणकी अपेत्रा करती है तो क्या उस जगह जहाँ अनुभन करनेवाला पराु-पद्मी-मनुष्य किसीका अन्त -करण नहीं है वहाँ जगत् नहीं है ? या जिस समय मनुष्यादि प्राण्यारी नहीं थे, उस समय जगतुका खमाव था ? यदि किसी समय ऐसे सन अन्त करण प्रसप्त या विलीन हो जाय तो क्या जगन् न रहेगा ? क्या सचमुच जगत् मनोराज्य है ? जहाँ फोई श्रन्त करण नहीं है, वहाँ मनोराज्य कैसे होगा ? वहाँ तो केवल शून्यदिक् श्रीर शून्यकाल रहेगा। पर दिक् श्रीर काल भी तो अन्त करण द्वारा अनुभूत या अनुमित होते हैं या, कुछ लोगों-के विचारके अनुसार, अन्त करणके ही धम्में हैं, फिर जहाँ अन्त करण न होगा वहाँ दिक और कालकी सत्ता कैसे रह सकती है <sup>१</sup> इन सब प्रनोंके तीन प्रकारके उत्तर हों सकते हैं। एक तो

यह कि वस्तुत जगत मिथ्या है। उसका अस्तित्व है ही नहीं। दूसरा उत्तर यह है कि ईश्वर जिज्ञालका साची है। उसके धन्त करणमे जो संकल्प-विकल्प उठते रहते हैं वह जगत-रूपसे प्रतीत होते हैं। जहाँ और जिस समय और कोई साची wΕ

नहीं होता उस समय भी ईश्वर रहता है, इसलिए उसके मनो-राज्य-स्वरूप जगन् रहता है। जब मनुष्यादि कोई प्राणी नहीं था, तय भी ईश्वर था, इसलिए जगत् था। यही वात भविष्य-पालके लिए लागू है। मार्स्स इन दोनों सिद्धान्तोंको नहीं मानते । उनका कहना है कि जगत् सत्य है अर्थात् जब कोई अनुभन करनेनाला अन्त करण नहीं था, तब भी था और जब

फोई धनुभव करनेवाला अन्त करण न होगा तय भी रहेगा। ८ जगत्के सत्य होनेका अर्थ यह है कि जगत्-प्रवाह अनादि चौर जननत है। इसका जो रूप जात है वह पहले न रहा होगा, आगे भी न रहेगा। उसमे तो निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन-शीलता उसका मुख्य लिङ्ग है। यह प्रश्न ती निर्धिक है कि जगत्की उत्पत्ति किससे हुई। इस प्रश्न फरनेका तारपर्य यह होगा कि एक दूसरा प्रश्न जगनकी उत्पत्ति के हेतुके विभयमे पूछा जाय। यदि कोई स्नष्टा माना जाय तो यह प्रश्न

होगा कि उसने सृष्टि क्यों की ी स्नष्टा की उत्पत्ति कैसे हुई ी पदि ईश्वर यिना रचयिताके हो सकता है तो जगत ही बिना रचयिता फा क्या न माना जाय ? इस सम्बन्धमे सभी देशींके दार्शनिकाने चहुत विचार किया है जिसको यहाँ बुदरानेकी आवरयकता नहीं है। यहाँ इतना ही बतला देना पय्याप्त है कि मार्क्स जगमुका कोई आरम्भक या स्रष्टा नहीं मानते । जगनुका विकास अर्थात् उसके स्वरूपमे परिवर्तन किसी वाहरी शक्तिके अधीन नहीं है।

इसलिए जगनकी प्रगति किसी विशेष दिशामे नहीं है। उसका कोई विशेष, निश्चित, उद्देश्य नहीं है। जगतुर्के विषयमे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करनेका हमारे पास कोई

उसकी भीतरी शक्ति, उसका खभाव ही, उसके लिए प्रेरक है।

सायन नहीं है। यदि जगत् किसी लौकिक या अलौकिक व्यक्ति-

का सनोराज्य था चहेरवप्रस्ति होता तो हम उस व्यक्तिके इनतः करण्के साथ तादात्य प्राप्त करके उसको ययावत् जान तेते । वेदान्तके शब्दोंमें इमारा हान हस्तामलक झान होता पर जो पदार्थ स्वतन्त्र सत्ता रस्तता है और प्रतिदक्ष परिवर्तन्त्राति है उसको दुद्धिमें वॉधा नहीं जा सकता। पर क्यों क्यों हमारे

क्षानके करपोंमें उन्नति होती जाती है त्यों त्यों हमारा ज्ञान यथार्थज्ञानके सन्निन्नट व्याता जाता है। जगत्का मूल व्यरूप क्या था? इसके सन्यन्यमें हो प्रकारके उत्तर हो सन्तरे हैं। एक प्रकारका उत्तर तो यह है कि मूल पदार्थ

एक ही था। दूसरा यह है कि जीव और खजीव, चेतन और जड़, दो पदार्थ थे। इससे मिलता-जुलता योग-दर्शनका यह

सिद्धान्त है कि मुलमें पुरुष, ईश्वर और प्रकृति तीन पदार्थ थे।

एक पदार्थ माननेवाला अर्थात् यद्धैतवादी सिद्धान्त भी दोप्रकारका हो सकता है। एक तो बाद कि मुल पदार्थ चेतन या। यह सम्बद्धारायप्य द्वारा प्रतिपादित वेदान्तका विद्याद्धद्धैतवाद है। इसीके अन्तर्तत वह सम्बद्धारायप्य द्वारा प्रतिपादित वेदान्तका विद्याद्धद्धैतवाद है। इसीके अन्तर्तत वह सम्बद्धितायप्य द्वारा प्रतिपादित वेदान्तका विद्याद्धितवाद है। इसीके अन्तर्तत विद्याद्धितवाद विद्याद विद्याद के प्रतिपादित विद्याद विद्याद

जिससे जगतका विकास हुआ है और जो स्वतः जड़ है। भारतीय दरीनमें उस पदार्थको जिससे अन्य पदार्थ निक्लते हैं प्रकृति कहते हैं। जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थसे निक्लत है उसे विकृति कहते हैं। अधिकांश पदार्थ फक्रितिविकृति हैं। अर्थात वह फिसी प्रदार्थ से विकते हैं और उनसे व

पदार्थसे निकले हूँ और उनसे कोई पदार्थ निकलता है। परम्तु जगत्का मूल केवल प्रकृति है। इसीसे इसे मूल भक्ति पहते हैं। इसका दूसरा नाम प्रधान भी है। प्रधान जड़ है। उसकी सत्ता है पर उसमें चेतना नहीं है। उसका स्वरूप चित् नहीं केवल सत् है। यह प्रधान ही उच कोटिक यूरोपियन दर्शनका 'मैटर' है।

इसरके कथनमें एक धौर हो संख्यायाची शाल्योंको व्यक्ति त्यक नहीं वरन जाति-स्वक सममना चाहिये। मूल परार्थे विजातीय-मेर रहित होते हुए भी संख्यामें एक से प्राधिक हो सम्ता है। यहि वह जह या तो संख्यामें एक से प्राधिक हो सम्ता है। यहि वह जह या तो हंसा हो सम्मा है कि इस्मान्य चेतन रहे हों। विभिन्न दर्शनों में यह स्व मान्यताएँ देख पड़ती हैं। शाह्तर वेहानको खनुसार मूल पदार्थ सजातीय, विज्ञातीय व्यार त्यात भेड रहित था, अर्थात् वह एक, एकरस कीर क्षतण्ड था। सांख्यके क्षनुसार हो मकारके मूल पदार्थ थे। इनमेंसे प्रधान तो एक था परन्तु चेतन क्षयोंत् पुरुष क्षसंख्य थे। मान्यका मेटरके विपयमें कोई अपना कामह नहीं हैं। खारम्भो लो मूल पदार्थ था वह केवल जह था इतना तो वह फहते हैं परन्तु वेटर साराका सारा एक ही फकारका था वा क्षनेक प्रकारका, परसाकाकों विभक्त था था नहीं, जसमें क्या क्या उग्र औ

प्रधानका जो परम रूप बतलायेगा वह मार्क्सवादीको मान्य होगा।
मूलरूप क्या था १ वह प्रश्न समीचीन नहीं है। माराकी बनावटके कारण हमको ऐसे शब्दोंका प्रयोग करना पड़ता है परन्तु दर्शनके विदार्थीको तथ्य समम लेना चाहिये। यदि मेटर.

इन सत्र प्रश्नोका उत्तर विज्ञानके उत्तर छोड़ते हैं। भौतिक विज्ञान

परन्तु दर्शनके विद्यार्थीको तथ्य समम्म लेना चाहिये। यदि मेटर, प्रधान, परिवर्तनशील है तो उसका कोई मूलरूप केंसे बताया जाय ? जो भी रूप हमारे छाध्ययनका विषय होगा उसके पहिले हालके बाद परिवर्तन आरम्भ हुआ। तब प्रश्न यह होगा कि रेसा क्यों हुआ <sup>१</sup> परिवर्तनकी प्रेरणा देनेवाली शक्ति कहाँसे सायी ? यदि मूलपदार्थके भीतर यी तो अवतक रकी क्यो थी ? यदि याहरसे आयी तो फिर मूलपदार्थ अकेला न रहा होगा, यमसे एम दो पढार्थ रहे होंगे। इनसव प्रश्लोपर इस पुस्तकमे विचार नहीं हो सकता परन्तु इर्णतमे इनका बहुत महत्त्व हे। जो व्यक्ति मार्क्सवाद या किसी अन्य दार्शनिक मतका अध्ययन करना चाहता हो उसको इनपर मनन करना होगा और विचारसामधीके लिए वही पुस्तकों की

भोई श्रीर रूप हो चुका होगा। यदि कोई निश्चित मृलरूप रतिपादित किया जायगा तो यह भानना पड़ेगा कि किसी निश्चित

देलना होगा। भेल अपना सिद्धान्त 'चिद्धिसास' मे प्रथित है। : श्वरा, इस प्रधानसे कमश सारे जगतका विकास होता है। सारा जगत्—सारा चराचर विश्व—एक साथ ही नहीं निकल ष्याता । क्रमश एक पदार्थके पीछे दूसरा पदार्थ, एक ष्रवस्थाके पीछे दूसरी अवस्था प्रकट होती है। सूचमसे सूचम और स्यूलसे म्यूल वस्तुपं, कीटासुसे लेकर मनुष्यतक, परमासुके अङ्गभूत विदारमण्से लेकर आकाशस्य महासूर्यंतक, रासायनिक तत्वासे केर बुद्धितस्य और चेननातक, सभी इसीमेसे अभिन्यक हुए हैं। अब प्रश्न यह होता है कि प्रधानका रूप विकृत केसे होता है. उसमे परिवर्तन केसे होता है ?

प्रधानकी कोई भी श्रवस्था ले ली जाय, वह कई परस्पर

विरोधी प्रवृत्तियों की साम्यावस्था होती है। यह विरोधी प्रवृत्तियाँ प्रसुप्त हों या उदार, पर जनतक यह एक दूसरीको सँगाले रहती हैं, तबतक अवस्था एकसी रहती है। सांस्य के ऋतुसार भी सत्य, रज, तम अर्थात् तीनों परस्पर विरोधी गुणोंकी साम्यावस्था ही

५० - समाजवाद

रहते हैं। इस विपरीत समवायक्षके द्वारा ही आगे चलकर विकास या परिवर्तन होता है। पर यह साम्यावस्था शहुत दिनों-तक नहीं रह सकती। जिन विपरीत तत्त्वोंका समावेश उस श्रवस्थामें होता है उनमें स्वभावतः ज्ञोभ उत्पन्न होता है। धीरे धीरे एक कुछ प्रवल होने लगता है। उसकी मात्रा बढती जाती है। बहुते बहुते एक ऐसी सीमातक पहुँच जाती है जब कि प्रधानकी वह पूर्वावस्था बदल कर नयी ही श्रवस्था, नया ही स्वरूप उत्पन्न होता है। इस प्रक्रियाको 'मात्राभेदसे गुणभेद' ं कहते हैं। उदाहरएके लिए जलको ले लीजिये। एक शक्ति है जो जलके परमाणुखोंको एक दूसरेकी खोर धाकुए किये हुए है। दूसरी शक्ति उनको एक दूसरेसे पृथक् करती है। दोनोंकी साम्यावस्थामें जलका रूप रहता है। जब वियोजक शक्तिकी मात्रा चढ़ने लगती है तो बढ़ते चढ़ते एक ऐसी सीमातक पहुँच जाती है जब जलके गुरूके स्थानमें दूसरे गुरा प्रतीति होने लगते हैं और जलके स्थानमें भाप आ जाती है। यदि संयोजक शक्तिकी मात्रा वढ़ती तो गुणान्तरकी त्रतीति होती और जलके स्थानमें वर्फ देख पड़ती। यह नयी अवस्था प्रथम अवस्थासे विपरीत होती है अतः इसे उसका विपरिखाम1 कहते हैं। परन्त कळ काल में जिस प्रकार पहली व्यवस्थासे दूसरी ध्रवस्था वनी थी उसी प्रकार इस दूसरी अवस्यामें भी साम्यावस्थाका प्राणाश श्रर्थात् होम उत्पन्न होता है। ऋमात् यह भी बदलती है।

प्रधान है। प्रत्येक श्रवस्थामें विपरीत धर्म्म एक दसरेमें समवेत

<sup>\$</sup> Interpenetration of contradictories.

<sup>† .</sup> The changing of quantity into quality.

<sup>1::</sup>Negation, 1:

द्रन्द्रात्मक प्रधानवाद इसका भी विपरिगाम उत्पन्न होता है। यह तृतीय अवस्था

पहली श्रवस्थिक विपरिएणमका विपरिएणमक्क होती है। जिस

=?

प्रकार द्वितीय अवस्था प्रयम अवस्थामे यीजरूपसे वर्तमान है उसी प्रकार दृतीय अवस्था द्वितीय अवस्थामे बीजरूपसे वर्तमान है। प्रत्येक अवस्था अपनी पूर्ववर्तीके विपरीत होती है पर अपने गर्भमे उसका कुछ खश ले आतो है। इस प्रकार प्रस्थेक उत्तरवती अवस्थामे प्रत्येक पूर्ववर्ती अवस्थाका कुछ अश विद्यमान रहता है। जो विपरिस्पासका विपरिस्पास होता है उसमे मूल और विपरिणाम दे नोंका समन्त्रय होता है अर्थात् वह दानो के मुख्यां-शोंका साम्यातस्या तोता है। इसके वाद उसकी दशा स्वयं मूल श्रवस्था जैसी हक्ता है अर्थात् उसमे स्वयं परिवर्तन होता है। क्रमात् उसका विषरिणाम और विषरणाम का विपरिणाम उत्पन्न होता है। यों ही परम्परा चलती रहती है और तस्त्रसे तस्त्रान्तर. अवस्थासे अवस्थान्तर, बनता रहता है। यही इस जगतुके विकास का क्रम है।

मृत श्रवम्याको वाद†, निपरिखामको प्रतिवाद 🕽 श्रीर विपरिणामके विपरिणामको युक्तनाव 🛊 भी कहते हैं। यह राज्य शास्त्रार्थनी प्रक्रियासे लिये गये है। शास्त्रार्थ करते समय पूर्वपद्यी जा कुछ कहता है वह बाद है। सम्भवत उसमे सत्यका छाश है परन्तु पूर्ण सन्य नहीं है। उत्तरपद्मी उसके उत्तरमे जो कहता है वह प्रतिवाद है। सम्भवत इसमें भी सत्यका प्रश है। श्रव यदि के'ई निर्णायक होगा तो वह बाद और प्रतिबाद दोनोंका समन्त्रय करेगा। इस प्रकार सत्यका जो रूप स्थिर होगा वह युक्तवाद होगा और यवार्थ नहीं तो उसके समीपतर अवस्य होगा।

<sup>&</sup>amp; Negation of the negation †Thesis TAnti thesis I Synthesis

43 यूरोपमें पहले पहल हीगेलने इस सिद्धान्तका प्रवर्तन किया था कि जगत्का विकास इस वाद-प्रतिवाद-युक्तवाद या मूल श्रवस्था-विपरिस्माम-विपरिस्मामका विपरिस्माम-ऋमसे होता है। विवर्तनके इस प्रकारको हुन्हात्मक १३ कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक वाद ष्यपने द्वन्द्वस्तरूप प्रतिवादको अपने गर्भसे उत्पन्न करता है। यह हो ही नहीं सकता कि बाद हो और प्रतियाद न हो। प्रति-वादकी अभिज्यक्ति देरमे हो पर वह बीज रूपसे अवश्य रहता है, कमसे कम वह आभ्यन्तर जोभ जो आगे चलकर विपरिखामके रूपमे व्यक्त होता है साम्यावस्थाके स्थापित होनेके साथ ही आरम्म हो जाता है। हाँ, यदि विपरीत धर्मीका ही किसी प्रकार अभाव हो जाय तो बादके पीछे प्रतिवाद नहीं आ सकता। यह गत तो व्यावहारिक नहीं है परन्तु विकासकी फिसी विशेष शहीको निःसन्देह तोड़ा जाः सकता है। बीज बाद है एथ्यीमें पहकर उससे जन श्रंकुरादिका प्ररोहण हुआ तो उसका विपरिखाम या प्रतिवाद हुआ। जब फिर नये बीज बने तो यह नये बीज

जाय ता उसके विकासकी शृहत्वा समाप्त हो जायगी। यदापि शारीरक भाष्यमे शहरने 'प्रधानमंत्रत निवर्धगुन्यायेन' सांख्यके मतका रायडन किया है पर बहुतसे अद्वेतवादी सांख्यके विकास-क्रमको मानते हैं। उनके अनुसार सांख्य और वेदान्तका जो समन्वय होता है उसमें इन्ह्रात्मक पद्धति की मलक मिलती है।

युक्तवाद अर्थात् मूल यीजके विपरिणामक विपरिणाम है। पह विकासका कम है। पर यदि कैं। इं बीजविशेष दस्य कर दिया

जगत्का मृत स्वरूप बहा है। ब्रह्म श्रखण्ड, श्रद्धय, सत्, चिन्मात्र हैं। उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता अतः वह नेति-

<sup>&</sup>amp; Dialactical.

नेति बाच्य है। ब्रह्म बाद है। वह ध्रपने प्रतिधादस्वरूप मायाको द्यभिञ्चक करता है। माया ब्रह्मसे भिन्न पर द्यभिन्न है। वह ब्रह्मका स्वभाव है, अचित् है। ब्रह्म और मायाका युक्तवाद परमात्मा है। परमात्मा ध्रपने प्रतिवाद स्वरूप श्राचा, श्रविद्या, को श्रमिञ्चक 'करता है। ईश्वर श्रीर श्रविद्यामा युक्तराद पुरुप है। पुरुप अपने प्रतिबाद स्वरूप मूल प्रकृतिको व्यक्त करना है। इन दोनोका 'युक्तवाद महत् है। इसी प्रकार कमश स्पूल भूतं तक विकास होता जाता है। मेरे कहनेका यह तात्पर्य्य नहीं है कि किसीने इन्द्रात्मक या प्रतत्सम किसी दमरे शादका प्रयोग किया है पर जो विकासकम दिखलाया गया है उसकी इस प्रकार व्याख्या की जा सकती है।

होगेल के अनुसार जगत्का मूल पनार्थ सन् होने के माथ-साथ चेतन भी है। यह ज्यान राजना चाहिये कि बह वेदान्तके मक्षके समान चिन्मात-गुद्धचित्, केवल चेतना, ज्ञानमात्रकी सम्भारना नहीं है बरन् परमात्माके समान चेतन, ज्ञाता. है। हाताके लिए होय, ज्ञानकी सामग्री, चाहिये। **उस परमा**नस्यामें क ई दूसरा ज्ञेय नहीं था अतः अपने आपका, अपनी सत्ताका, शान था। इस श्रवस्थाका रूप हुआ-मैं हूँ।

यदि सर्वेत्र प्रकाशही प्रकाश हो तो खजालेकी खलुभूति नहीं हं सकती। यदि जगन्मे केवल जलही होता और मुख न होता ता यह जल है ऐसा अनुभव न होता। प्रकाशकी प्रतीति अन्य-कारकी, अवेरा उँजालेका, गर्मी ठडरकी, अपेदा करती है। के ई मी अनुभूति हो, वह अपने से भिन्न किसी अनुभूतिकी भूमिकामे ही व्यक्त हो 'सकती है। इस आदिम अनुभूतिके लिए भी यही न्याय लागू या। मैं—अहम्—की प्रतीति तभी स्पष्ट हो समती थी जब उसकी प्रष्टमूमिमे न मै-अनहम्-फी

सता हो। मूल अनुभूतिका प्रवाद, निरंतर में हूं, वें हूं चेतनका श्रपने श्रापसे ताहालय डट् कर रहा था। इस अनुभूतिका स्पष्ट रूप यह हुआ:—

में नमें (में से मिन ) नहीं हूं

इस रुपके गर्कम यह वात है कि नमें भी है, आस्पातस्वसे भिन्न किसी अनात्मतस्व, अहम्से भिन्न किसी अनहम्, की सत्ता भी है।

श्रत यह बात निकलतो है किनमें है।

बस्तुत जानमुक्ते मूलते में और नमें हो विजातीय पदार्थ नहीं थे। चेतन में शब्द द्वारा वाच्य-ही था। पर व्यपनी आसातुम्मृतिक स्मष्टीकरण्ये लिए मूमिकासक्त उसने नमें को व्यक्त किया। व्यपनेमें से ही नमें का विजेष करके उसने इस नमें को प्रमुक्तिमें अपने सक्त्यका स्पष्ट व्यतुभव किया।

में बाद खोर नमें प्रतिवाद था। में चेतन खीर नमें खचैतन था। यह खचैतन चेतनसे भिन्न नहीं है परन्तु भिन्नसा प्रतीत होता है। में और नमैंके योगसे युक्तवाद-स्परूप जगतून सूत्रपत हुआ। वह क्रम यन तक जारो है। क्यों क्यों नमें का बिकास होता जाता है हों हों चेतनमा भी विकास होता है। यों कह सकते हैं कि क्यों क्यों स्पेशन संस्कार होता है होंं हों चेतन क्समें अपने स्कूपको और स्पष्ट देरता है।

वेदानतके साथ इस मतजी तुलना करना रोचक विषय होगा परना इस धमाद बितासरे ऐसा नहीं किया जा सकता । होगेल मंग छुदेतवादरे हैं परन्तु जनजा लोवॉस ( गूल पटार्थका यहाँ नाम हैं। दुसरा नाम व्याहिका है) ब्रह्म नहीं वस्त् पसात्मासरे मिलता जुलता हैं। /हीमेलके यतसे नगत ये जो वस्तम बीदिक ज्ञान हो सकता हो वह आत्मज्ञान है। वेदान्त कहता है कि अपनेको जगन्ति सींचकर बुद्धिके भी उपर उठनेसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है।

इतर मैंने हीगेलके मतको जिस ह्रपसे दिखलाया है उससे स्यात् यह अर्थ निकाला जाय कि आरम्भमे कोई चेतन न्यक्ति था जिसके चित्तमें 'में हू' ऐसी अनुमृति हो रही थी। ऐसा सोचता भ्रामक होगा। ऐसे भी दार्शनिक हैं जो यह मानंत हैं कि व्यारम्भमे हिरएवगर्भ-विश्व अन्त करण, परमात्माके चित्र-मे त्रोभ हुआ। यह द्योभ सङ्कल, विचार, आई ह्या, जगत्का यीज या। परन्तु होंगेल उन विचारकोंमें है जो मूल सङ्कल्प, विचार, आइडिया, के लिए किसी परमात्मा, विचारक रूपी श्राधारकी श्रावश्यनता नहीं सममते। बदौसे भिन्न नदी नहीं हैं ती, इसी प्रकार निचारांसे भिन्न काई निचारक नहीं होता ! भूल विचार स्वय चेतन था, वही झाता ख्रीर झान, धनुभवकर्ता और अनुभूति था। इच्छाओं, सङ्कल्पा और ज्ञानी, दसरे शब्दोंमे अनुभूतियों से भिन्न चित्तको सत्ता नहीं होती। अतः उस मूल विचार, मूलअनुभूति, को टिकनेके लिये परमात्माका चित्त या किसी पेसे ही दूसरे सहारेकी आवश्यकता नहीं थी। ईश्वर भलेहो हा पान्तु इस प्रसहमें उसको खोत्ता नहीं है। यह स्मरण रखना चाहिये कि बीद दशन भी विज्ञानोंसे भिन्न किसी श्रात्माकी सत्ता खीकार नहीं करता।

मार्क्स और एंगेस्सने हीगेंतसे इस विकासनमको तो ते लिया हैं पर जगत्मा मूल बनके धनुसार कोई 'चेतन 'घहम् पदार्थ महीं चरन् ख्रचेतन प्रधान था। इसीलिए इनका सिद्धान्त प्रधानवाद कहलाता है। उपर वतलाये हुए कारणसे इस नामके साथ 'द्वन्द्वात्मक' विशेषण् लगा हुन्ना है। ईः

जब जातका मूल अचेतन था तो फिर विसी नित्र थातमाके लिए स्थान ही नहीं रह जाता। इसीलिए इसे इन्द्रात्मक अनात्मवाट भी फह सकते हैं। 'इन्द्रात्मक' जोडे रहना अच्छा है, अन्यया बोद्ध जैसे अनात्मवादी दर्शनोंसे आन्ति होनेका डर है। इसिक विज्ञानवादी बोद्ध दरीन पुनर्जन्मको मानता है पर अवतक मार्क्स और एगेल्सके अनुवायी ऐसा नहीं मानते।

'/ नित्य ब्यातमा हो या न हो पर ज्यातमे चेतनाका ध्रमुसव तो होता ही है। चेतनाक लक्त्य है, ब्रान, इच्छा ब्योर क्रिया—स्वयं प्रभावित होना और प्रभावित करना। जहाँ चेतना है वहाँ क्रिसी म क्लिसी प्रकारका धन्त करण है। क्लिसी न 'विम्मी प्रकार मन ब्राहह्यार ब्लेस जुद्धिका चेत्र है। अन्त ररण्की विकसित प्रवादी कर वसके गुण, राग, हे प, ईर्प्या, सत्सर, काम, कोध, धौदार्प्य, वया, हाप, क्रेम स्थादि भी न्युनाधिक पाये जाते हैं। प्रधानवादी इनमेसे क्रिसीकी भी सत्ताको अख्यीकार नहीं करना। वह केवल हो वाते कहता है। पहिलो तो यह कि इनमेसे कोई भी क्रिसी नित्य आलाक गुण वहीं है। दूसरी यह कि जैसे प्रधानक विकास हारा अनेक पदार्थों, जैसे सोना, तांचा, कोधला, को दस्ति हुई है वसे हो अन्त करण और उसके गुणोकी भी दस्ति कर्ति हुई है। इसी करोडों वर्षोतक प्रचावत वाल्पोका पिटड यो। उसके भी करोडों वर्षों वर्षोतक प्रचावत वाल्पोका पिटड यो। उसके भी करोड़ें वर्ष पीछे वह इस योग्य हुई कि उसपर छोडे प्राणी

क्ष इसके दो एक प्रचलित , नामोंकों खोर इस पिछले अध्यादमें संदेत का चुंके हैं। एक और नाम 'भौतिक विवर्तनवाद' है पर सुफे उपर दिये हुए कारणींसे वह नाम और नहीं जैंबते।

रह सके। जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई तब प्रधानसे अन्तः करणकी भी खमिन्यक्ति हुईं। ज्यों न्यों परिस्थिति अनुकृत होती गयी त्यां त्यां अन्त करएकी अभिष्टद्धि होती गयो। किसी भी सभ्य देशका शिद्धित व्यक्ति करोड़ों वर्षी की उन्नतिका दायाद है। जड़ प्रकृतिमे चेतनाकी श्रामञ्चिक कैसे हुई यह भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान खीर मनोविज्ञानका विषय है। इस संबंधमें मार्क्सवादीका अपना कोई आग्रह नहीं है। आजक्त ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी पर अनुकूल तापमान हुआ तो समुद्रके जलमें वह रासायनिक-द्रव्य उत्पन्न हुआ जिसे सत्वमूल-प्रोटोफ्लाज्म-कहते हैं। यह कार्यन, हाइड्रोजन, आक्सिजन, नाइट्रोजन और गन्धकके परमागुष्टांका मिश्र है। मिश्र इन्य तो लाखों हैं। हमारे नित्यमे व्याहार की बस्तुष्णोंमे नमक, पानी, शकर, घी, तेल सभी रासायनिक मिश्र है, सभीके श्रपने श्रपने गन्य-रसादि विशेप गण हैं परन्त सत्वमलमे एक निराक्षा गुण्-चेतना-पाया जाता है। जहाँ सत्वमूल होगा वहां चेतना होगी। जहाँ चेतना है वहां सलमूल है। ऐसे भी छोटे प्राणी है जो यंत्रोंसे भी नहीं देख पढ़ते । उनके शरीर सत्वमृतके वहुत छोटे विदुमात्र हैं परन्तु वनमें भी सूरमरूपसे चेतना होती है। ज्यो ज्यों सत्यमूलके छेटे बढ़े दुकड़ोंका संघटन होकर वजत शरीर बने त्यों त्यों चेतना का विकास हुआ । भनुष्यके शरीरमे चेतनाका अवतकका सर्वोत्क्रष्ट

जय प्रधानका कोई चेतन नियामक नहीं है तो यह मानना होगा कि सत्त्रमूल की जर्मात आकासिक बी। जिस प्रकार अन्य बहुतसे मिश्र अनुदूक्त तापमान, काशुनाप खादि परिस्थितियोंने बन गये वैसेही सत्त्रमूल भी वन गया पर उसके बननेके सायही जगतुके इतिहासका नया अच्याय आएम्स होगया। श्रव जगत

विकास पाया जाता है।

55

दूसरे प्रकार का लाता हो गया। अव तक प्रधान अन्या था अव उसे आंख मिली। उसने अपनेको जाना, पहिचाना। ज्यों ज्यों चेतनाका, जुदिका, विकास होता है त्यों स्थानके आत्महानाकि मात्रा पढ़ती जाती है। अंघ तक उसका विकास आकामिक अस्तियित, निरुदेश या; अब वह निर्यत्रणमे लाया जा सका और साहेश्य चनाया जा सका। प्रधानके १-भावका, उसके प्रधा-नत्यका, उसके स्वभावसी बद्भुत नियमोका, जुझहून नहीं किया जा सक्ता पत्नु इन नियमों से काम लिया जा सकताहै और चेतना-गुक्त सल्यून, चेतन प्राणी, के रूपमे प्रधान अपने विकासकी गतिका और कुञ्च हह तक उसकी दिशा का, संयमन कर सकती है और फरती है।

परिस्थितिके श्रनुसार ही श्रन्त करगाके गुणोका श्रभिव्यंजन होता है। जैसे परिस्थितिक अनुसार प्रधानसे कहीं हिमालय पहाड़ निकला है, कही प्रशान्त महासागर, कहीं आकाशगद्गा श्रीर कही ऋण विदुस्कण, उसी प्रकार परिस्थितिके अनुसार कहीं फ़ूरता व्यक्त है ती है, कही उदारता, कहीं चमा श्रीर कहीं फाँघ। मनुष्य ऐसा समस्ता है कि मैं स्वतन्त्र हूं, अपने संकल्पके श्रानुसार काम करता हूँ। यहि मेरी ,इच्छा, होती हैं तो राज़ होता हूँ, नहीं तो येठा यहता हूं। यहाँ तक तो ठीक हो सकता है। परन्तु प्रश्न यह है कि सङ्ख्य करनेका स्वातन्त्र्य कहाँ तक है ? भेरा ऐसा सङ्ग्रह्ण हुआ इसलिये में एड़ा हुआ पर क्या में दूसरे प्रकारका संकल्प कर सकता था ? क्या मेरे अन्ताकरणांने सिवाय राड़े होतेके कोई दूसरा संकल्प उठ भी सकता था? जो लोग नित्य प्रात्मा मानते हैं उनके लिए ऐसा मानना सम्भव है. यद्यपि उनमेसे भी बहुतसे संकल्प-स्वातन्त्र्यको भगवदिच्छा या

अदृष्ट या फिस्मतसे वेंघा मानते हैं। प्रवानवादी कहता है कि

अथानकी समस्त सन्तर्ति एक ही सृत्रमें वॅघी है। जो इन्द्रात्मक विकास-क्रम परमासुत्रों ।श्रीर पहाड़ोंकी गति-विधिका नियन्त्रस करता है वही कीटसे लेकर मंतुष्यतकके आन्तःकरणका नियमन करता है। किसी समय-विशेषकी श्रवस्था जिन तत्त्वोंकी साम्यावस्या है उनमें मनुष्याके जन्त नरण भी है। परिस्थितिके घनुसार इस साम्यावस्थामे चोभ होगा व्यर्थात् इसके भी।तक धौर मानस दोनों प्रकारके अवयब चुच्य होंगे। अन्तमे जी विप-रिएाम उत्पन्न हे.गा, उसमे भौतिक और मामस दोनों प्रकारके तत्वोंकी नयो अवस्था होगी। पानीका विपरियाम भाप धौर वर्ष दोना हो सकता है। यह बाहरकी परिन्यितपर निर्भर है कि किसी काल और स्थान विशेषमे पानी फिलमें परिएत होगा। ठीक इसी प्रकार परिस्थिति इसका निश्चय करता है कि अन्त करण काला-न्तरमें कीनसा रूप धारण करेगा व्यर्थात् किस धर्म्मविशेषसे श्राच्छादित देख पड़ेगा। यदि स्वतन्त्र आत्माकी सत्ता है ती तो उसके प्रपत्ने स्वतन्त्र नियम होते परन्तु प्रधानके लिए तो एक ही नियम है।

जो नियम व्यक्ति लिए हैं बही समष्टिके लिए लाग है। जो इन्हमान विकृतिप्रणालों भीतिक और व्यक्तियों मानस जगत्तकों परिपालित कर्ता हैं, उसीके अनुनार व्यक्तियों के समूहों में भी परिवर्तन होता है। आर्थिक, राजनीतिक, साम्प्रदायिक सभी अवस्थार्य इसी मणालीके अनुसार यहकती रहती हैं। लोग सममने हैं कि इतिहासका प्राह्मण थोड़ेसे वह आदिमियों की मनोपृतिकों को मनोपृतिकों के मनोपृतिकों के मनोपृतिकों के मनोप्तिक हैं। अपि सुनि कुम्में अवर्तक, राजा, वादराह, मेनापति, विद्वान्त्र, नेता बस इनके मनमें तरें उठती हैं और सार्थों मनुप्ताके सुर दुस्तक सारा-त्यारा हो जाता है। इसलिए इतिहासकी परियों में इन्हीं लोगोंके जीवन और इत्योंका

सममनेमें सुगमता होगा।

10

रूपसे था जाता है। प्रधानवादी ऐसा नहीं मानता । वह कहता है कि वडे धादमी

अयानवादा प्रसा नहा बानता। वद कहता है 15 पड जारना श्रीर श्रादमियोंके समूह इन्द्रमान प्रशालीके याहर नहीं जा सक्ते। परिस्वितिके श्रानुसार उनमें भी परिवर्तन होता है। पर हों, जो पदार्थ जितना ही जन्नत होगा, उसके निकासको सम्मनना भी उतना ही कठिन होता है।

मानव-समुदायाके इतिहासपर रिस परिस्थितिक प्रभाव पडता

हूँ ? ऋतु, देशकी भौगोलिक बनायट, समीपस्य वृक्त खौर पशु-पक्षी, इन सबरा प्रभाव पडता है पर यह म्यूनाधिक स्थायी हैं। इनमें परिवर्तन होता भी है ता देरमे, खत इनके प्रभावसे समूह-का पितहासिक खीर सास्कृतिक परिवर्तन प्राय नहीं होता। मान्स्से और परोल्सा पहना है कि समुदानका सास्कृतिक जोवन खाधिक व्यवस्थापर निर्भर है और यह खाधिक व्यास्था उत्पादनविधिपर निर्भर है। यह इतिहाम सिद्धान्त इन लोगोरा विशेष खायित्यार है। हुठ्यमीक कारण वहुत लोग खभी इसे खोकार नहीं करते पर इसके सिवाय ओई दूसरा सिद्धान्त है भी नहीं जो इतिहासके परिवर्तनों को वैज्ञानिन हगसे समझा सके। उदाहरएकेक्ष्रार इसको

ग्रुष्ण रूप थी। भारतमें यह ध्वस्था खाज भी देखी जा सम्ती है। उत्पादनका मुख्य साधन कृषि थी। थोडी बहुत कारीगरी भी पर देशके क्षार्थिक व्यवस्थाके खनुकूल वहाँकी सारी सस्कृति यी। यह आवस्यक वा कि लोग जयासम्भव गांवमें और घर-पर रहें। इसलिए माम-सघटन सुम्ह था और सम्मिलित परि-धार होते थे। मखदरोंकी विशेष खावस्थकता व थी पर जितने

श्राजसे सी डेड सी वर्ष पहिले प्रधीमरमें भूमिही मन्पत्तिका

में नहीं, अन्नादि कृपिसे पैदा हुई चीजोंमे दी जाती थी। शरीरसे कामकरनेवालोंको विशेष शिक्ताकी आवश्यक्ता न थी। शासन-का श्रिधिकार नरेशों, या बड़े जागीरदारोंके हाथमें था। मजहब श्रीर कानून इस व्यवस्थाकी रज्ञा करते थे। सामाजिक, व्यार्थिक, राजनीतिक शक्तियोंकी साम्यावस्या थी। क्रमश्र उत्पादनकी शौलीमे परिवर्तन हुआ। इसका भी कारए है पर उसे हम यहाँ छोड़ते हैं। श्रय उत्पादन खेलोंके स्थानमें मिलोंमें होने लगा। इसकेलिए इस वातकी व्यावश्यक्ता हुई कि बहुतसे मजदूर एक जगह एकत्र हों। जहाँ जहाँ मजदूर एकत्र होंगे वहाँ वहाँ जनके लिए बाजार, अस्पताल, निवास-स्थान वर्नेगे श्रर्थात नगर दसेंगे। इसके साथ ही प्रामोंसे खिचकर मजदूर नगरोंनें आवेंगे खर्यात गाँव उजहेंगे। सम्मिलित परिवार टेंट जायेंगे, लंग जीविकाकी तलाशमें दूर-दूर लायेंगे अंर वसेगे। जिन कानूनी ध्रीर रीरकानूनी यन्वनांसे गाँवके निवासी, विशेपतः मजदूर. बॉधफर गॉबमे रखे जाते थे वह शिथिल होंगे। मजदूरी नगरमें तो रुपयेमें मिलेगी ही, आमोंमें भी मजदूर रुपया ही चाहेंगे क्योंकि जहाँ पहले उनकी सब आवरवक्ताएँ गाँवमें पूरी हो जाती थीं वहाँ उन्हें स्त्रत्र पैसा देकर बहुतसी वस्त्प मोल लेनी पहती हैं। राजनीतिक श्रधिकार भी सामन्त-सरदारोंके हाथसे निकल-कर नगरोंके रहनेवाले वकीलों, व्यापारियों, सहाजनोंके हाथमें श्रा जायगा श्रीर लोक्तन्त्रपर जोर दिया जायगा । मजुहबका यह रूप जिसमें राजाको 'मगवान्का स्वह्य मातना श्रीर लोक-परलोकके मध्यस्य पुरोद्दितां व पुजारियोंकी सेवा-पूजा करना मुख्य कर्तव्य होता था, अय रोचक नहीं प्रतीत होगा। जो हजाएँ आदमी एक साय रहेंगे उनमें शिक्ता भी होगी, उनके मनमें भॉति भॉतिके

शक्तिसे दवनेवाली होती है। उसकी वृद्धिमें नयी वातें जल्दी प्रवेश नहीं करतीं। पर विज्ञान तो प्रकृतिपर विजय प्राता है श्रीर उसमे

प्रान उठेंगे। कृषक प्रकृतिका दास रहता है। हवा, पानी, आँधी, विजर्लाके त्रागे वह हार जाता है त्रात. उसकी मनोवृत्ति दीन,

53

जाता है। ले गाँकी मनोवृति दृसरे प्रकारकी हो जाती है। इस सांस्कृतिक परिवर्तनके साथ साथ शासन-व्यवस्था भी वदलती है। पुरानी अवस्थारा विपरिणाम नयी अवस्था स्थापित होती है। नयी साम्यायस्या पुन घटित होतो है। इस सारी परिवर्तनमालाना नाम इतिहास है। यह जीता-जागता इतिहास हम अपनी ऑसी भारतमें देख रहे हैं। जा अवस्था आजरूत है उसको पूँ जीवादी श्रवस्था वहते हैं। पर इसमें भी चोभ उत्पन्न हो गया है। विप-रिखामका विपरिखाम उदीयमान है। कहनेका सारांश यह है कि आर्थिक व्यवस्था, जो उत्पादनके खरूपपर निर्भर है. पेतिष्ठासिक श्रयात् राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साम्प्रदायिक परिवर्त-नों की प्रोरक होती है।

नित्य नया उन्नति होती रहती है। अत मशीनासे वाम लेनेवाला साहसी, निर्भय श्रीर नवीनताके लिए उत्सुक रहता है। तात्पर्य्य यह है कि उत्पादन-विधिम परिवर्तन 🖹 जानेसे वह साम्यावस्था जिस-पर पुरानी खबस्या टिकी हुई यी नष्ट हो जाती है खीर प्रसुप शक्तियाँ जागरित हो उठती हैं । सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी व्यवस्था उलट-पुलट हो जाती है। मजहवका क्लेवर बदल प्रधानवादी यह नहीं कहता कि लोग प्रतिस्त्या आर्थिक पातोंको सीचकर उनके अनुसार काम करते हैं। देश या मज-हय या इञ्चतके लिए मर मिटनेवाले, पीड़ितोंकी सहायताके लिए अपने सर्वस्वकी आहुति देनेवाले, रुपयों वा रोटियोंके लिए यह सब नहीं फरते । प्रत्यचतया तो यह ऊँचे नैतिक भावोंसे ही प्रेरित होते हूँ और प्रधानवादी ऐसे भावांका समादर करता है। वह चाहता है कि हो गोंमें ऐसे भाव रहें। पर वह उह जानता है कि हर मार्वेग होगा विशेष परिस्थितियाँपर ही निर्मर है। अज भारतमें जैसे देशसेवा, त्याग, खातमवाबिक भाव फेल रहे हैं वह छुद समय पहिले नहीं फेल सकते थें। जो लोग इन भावांसे प्रभावित हो रहे हैं उनके सामने तो केंच करेद खीर खादरों हैं पर उदर्श और आवर्श हैं पर उदर्श और आवर्श हैं पर उदर्श और आवर्श हैं पर उदर्श और अवर्श हैं समय वनाया है। आत्र करण्यपर इन परिस्थितियोंका जो अभाव पह रहा है वही भरास्त उदार भावोंको जयां रहा है। यह प्रभाव हात नहीं है पर सस्य है।

ऊपर जो कुछ समासेन कहा गया है उसे इतिहासकी धायिक न्याख्या , कहते हैं । इसमें इतिहासको बदलनेका श्रेय किसी

खलीपिक ज्यक्तिकी इच्छाको नहीं दिया गया है। यह मी नहीं कहा गया है कि एक विशेष निर्मिष्ट दिशामें विकास होगा। येवल यह कहा गया है कि ऐतिहासिक परिवर्ष नोंकी नेरणा आर्थिक हतुआंसे मिलता है। यह एक रिवर्ष नोंकी नेरणा आर्थिक हतुआंसे मिलता है। यहाँपर एक प्रकृत यह उठता है कि जब एतिहासिक परिवर्ष हस प्रकार होते हैं तो क्या हमको पहलेसे उनक्य ज्ञान हो सकता है? इसका उत्तर, हों भी है और नहीं भी। किसी समय-विशेषों जो अवस्था होती है उसके अहस्थत भीतिक परार्थ— प्रवर्श कर प्रकृत स्थापिक परार्थ— प्रकार नदस्याद मी होते हैं और अन्तकरण भी। भीतिक प्रवार्थ— प्रकार नदस्याद मी होते हैं और अन्तकरण भी। भीतिक परार्थ— प्रकार नदस्याद मी होते हैं और अन्तकरण भी। भीतिक परार्थ— प्रकार नदस्याद मी हाते हैं और अन्तकरण भी। भीतिक प्रवार्थ मी होते हैं। एक हक्के

स्रोनेक व्यवहार दूसरेसे भिन्न नहीं होता। प्रकाराके नियम सर्वत्र एकसे ही होते हैं। श्रतः किसी एक श्रवस्थाके पीछे इनकी क्या • Beonomic or Materialist Intergretation of History

श्रवस्था होगी, यह कहा जा सजता है। पएनु श्रन्त करियों में ग्रियमता हाती है। दावेके साथ यह नहीं कहा जा सज्जा कि श्रमुक विरोप श्रन्त गरेख ठीव श्रमुक प्रकारसे व्यवहार फरेगा। श्रन्त करिया बाहरी परिस्थितिसे प्रभावित होता है पर उसके प्रभावित करता भी है। श्रन्त गरेख ने लातों हैं। इसलिए वादको हर्राका प्रतिज्ञादके विषये खार्य भविष्यद्वाणी नहीं की जा सकती।

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि ब्योरेबार भिराप्यदाणी पाहे न की जा सके पर जो इन्ह्रमान िरासकमको सममना है वह किमी श्रवस्था विरोपना विरत्तेपण करके यह समम सकता है कि इसकी साम्यानस्था निस विशाम भग होनेताली है। यह उसके मीतरकी शांच्याकी गतिविधि और परिस्थितिसे यह श्रवुमान कर सकता है कि श्रव इनमेसे कीन-सी शांक्यों जागरित शीर उम होने जा रही हैं। इसनातारपर्य यह है कि वह प्रतिग्रद्भि स्वरूपका चित्र सीच सकता है। इस सिद्धान्तकी यही सनसे वही विरोपता है। श्रन्य

इस सिद्धान्तको यहा सनस वडा विरायता है। अन्य सिद्धान्तोंके सत्यासल्यका निर्णय वर्त्रको ही हा सपता है। वेदान्य तर्रको तो नहीं मानता, तर्राप्रतिष्ठानातु, पर अपनी सत्यताको कसीटी खरावेच प्यनुभवनो ठहराता है। परन्तु यह प्रभागवाद अपनी सत्यताको परीका व्यवहाससे करता है। इसमें 'सिद्धान्त और व्यनहारकी एकता' क पर विरोय प्रमारसे जोर दिया जाता है। अपनी बुद्धिसे केवल तर्कके आधारपर सिद्धान्तका आविष्कार करनेके बदले जगान्के व्यवहारका वैज्ञानिक अनुशीलन करके सिद्धान्त स्थिर करता चाहिये और फिर इस सिद्धान्तसे जगाद्वयापार चलाना चाहिये और फिर इस सिद्धान्तसे जगाद्वयापार चलाना चाहिये ॥ साधारण सुधारक चिनन

<sup>&</sup>amp; Unity of Theory and practice

श्रवुचित, न्याय-श्रन्यायकी कसीटीपर कसकर जो वात ठीक जिंदती हू उसे कार्य्यम परिएत करना चाहता हूँ! प्रधानवादी ऐसा नहीं करता। बहु वैद्यानिक शैलीसे चलता है। जिस प्रशार विद्यानवादी किया है। विद्यान काम करता है है। जिस के श्रवुसार काम करता है श्री जोम कहेता है, उसी मकर इन्ह्यान प्रधानवाद हो विद्यार्थी। परिस्थितिका श्रव्ययन करके देरता है कि परिस्थिति सम किया है। उसी दिशामे मयल करता है। जा शक्तियाँ वचनेवाली हैं। 'उसी दिशामे मयल करता है। जा शक्तियाँ वचनेवाली हैं 'उनको दगर जो प्रदीप्त होनेवाली हैं उनके वागर जो प्रतीप्त होनेवाली हैं उनके वागर जो प्रति होनेवाली हैं उनके आगर स्थाप करना है। स्थाप करा दिशा है। यही उद्यागित करा देता है। यही उद्यागित अपयुक्ता निद्ध होती है, श्रन्यथा हन्द्रमान विकास स्थापन हाता हो रहेगा।'

इस प्रणालीम महापुलपंकि लिए स्थान है या नहीं ? खबरप है। एहले ता जिसकी प्रतिमा जितनी ही तीम होगी, बह इन्हात्मक निकान-गतिको समम्बद्ध साथी परिवर्तनये रूपके पश्चिमतेगा खीर तदनुष्टल खोग करेगा खोर करायेगा। उसका खग तथा खोग-फक भी उसकी प्रतिभाकि खनुरूप होगा। पुन, महापुरूप अपने बुगग प्रतीव खीर समसामयिक शांक्यांका गांभिविन्दु होता है। पानीम नमक या शांकर या फिटिनिटी पोल देनेसे हुद्ध मलके याद खा जमने खगता है पर यदि एक क्या छस यालाम 'पड जाय तो बढ़ी जलदी खा लंभ जाता है। महापुरूप परेसे क्यांका काम करता है। जो प्रकृतिक नियम स्थत देरों काम फरते वह उसके चारों और केन्द्रीभृत हो जाते हैं। नद परिस्पतिसे स्वान्त महा है पर परिस्थितिकों खोरोंकी खपरें स्वान्त एवर परिस्थिति कर सकता है। एक प्रतिभाशाली ज्यक्ति इसारिं स्वान्तरण ज्यक्तियोंकी खपना खपिक मुल्य स्वता है। एक हमि संभाजवाद

६६

महापुरप उत्पन्न नहीं दर समते। जिन प्राकृतिक शक्तियोंने महाद्रि और महासूच्योंकी रचना की है, वह कभी ऐसे महापुरुपोंनी भी जन्म दे देती हैं। हम उन शक्तियोंना तो थे हा बहत पहिचानते हैं पर उनका पूर्ण नियन्त्रण हमारे हाथमें नहीं है। जगत्का साधारण काम साधारण व्यक्तियोंके ही भरोसे चलता है। इसपर बहुत चार दियाँ जाता है कि सममहार: राजनीतिज्ञ या राजनीतिक दलको 'द्रायगतः परिस्थितिके अनुसार शाम करना चाहिये। इस पदका, अर्थ ठीक ठीर समक लेना अन्छा है। वैदान्तके अनुसार प्रत्येक वस्तुकी 'सत्ता तीन प्रकारकी हो सकती है। एक ता उसकी बास्तविक सत्ता है, इसकी पारमार्थिक सत्ता कहते हैं। जैसे रस्तीनो पारमार्थिक मत्ता त्रहा है। दूसरी वह

सत्ता है जो साधारणत लगाना प्रतीत होती है, जिसके अनुसार जरानका न्यापार होता है, इसको न्यावहारिक सत्ता बहुते हैं -रस्तीकी व्यानहारिक सत्ता रस्मी है। पर कभी कभी किसी विशोप कारगासे वस्तु अपने व्यानहारिक रूपसे नहीं प्रस्युत निसी अन्य रूपमे, प्रतीत हैं तो है। उस तीसरी सत्ताका श्रातिभासिक सत्ता कहने हैं, जैसे यदि कभी रस्सीको देखकर सर्पकी आति हो तो उस समय रस्सीके इस दुकडेकी प्रातिभासिक सत्ता सर्प होगी। 🖑 ै

पाश्चात दर्शनमे दो प्रकारनी ही सत्ता मानी जाती है। एक तो वह जो वासाविक हो, दूसरी वह जो अतीत होती हो। 'जो वास्तविक हो के व्यन्तर्गत पारमार्थिक सत्ता भी है, यद्यपि वह लेग प्रायश ज्यावहारिक सत्ताको ही महत्व देते हैं। जो प्रतीत होती हो उसके अन्तर्गत न्यावहारिक सत्ता भी हो सक्ती है और प्रातिभासिक सत्ता तो है ही, परन्तु प्रातिभासिक सत्ताके त्रातिरिक्त मी कुछ है। जैसे, चॉदीकी एक चैन पढी है। चॉदीकी चैन.

यह तो उसकी अपनी वास्तविक सत्ता हुई। अब वह यदि मुक्ते

O

सर्पके रूपमें देख पड़ती है तो यह दसरी सत्ता हुई। पर जब बह सुक्ते सर्ववत् देश, पड़ेगी उस समय मेरे अन्तकरणमे वेवल सर्पकी जाकृति ही न होगी, उसके साथ साय सम्भवतः भय भी होगा या कोध होगा । सम्भवतः किसी पिछले श्रवसरकी, जव सर्प निकला होगा, स्पृतिकी मलक भी होगी। यदि चेन सुमे सर्पके स्थानमें चेनके रूपमे ही प्रतीत होती तब भी उसकी श्राकृतिके साथ लोभ या परिप्रहकी इच्छा श्रीर क्रिसी प्रकारकी स्मृति लगी होती। पाछात्य दारीनिक द्वितीय सत्तामे, जो साचीके अन्तकरणमें होती है, यह सब मानस विकार अन्तर्भृत मानते हैं। यह स्पष्ट ही है कि यह प्राच्य दर्शनकी प्रातिभासिक सत्ता नहीं है।

खतः इन दोनों प्रकारकी सत्ताओंके लिए दो स्वतन्त्र शब्द होने चाहिये। पहिलीको, जो उस वस्त्विशेपकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता है, जो किसी साचीपर निर्भर नहीं है, जो साधारणतः सभी निर्दोप इन्द्रियवालोंको प्रतीत होती है, टरवगत क्ष सत्ता कहते हैं। वृसरी, जो प्रत्येक द्रष्टाके लिए कुछ न मुछ भिन्न है, क्योंकि बही क्ट्र किसीका ज्यारी, किसीको बुरी लगती है, किसीमें कोई स्मृति जगाती है. किसीम कोई माब बठाती है. उस बस्त्र ही द्रष्टिगत † सत्ता है।

किसी समय-विशेषमे जो परिस्थिति होगी उसके भी हो श्रंश हो सकते हैं। कोई देवल व्यक्तियोंके भाव श्रीर आवेश, जनके राग, द्वेष, क्रोध, महत्त्वावांचा आदिपर अर्थान द्रष्टिगत

Objective | Subjective,

जगतपर ध्यान दे सकता है। कोई केवल राजनीतिक श्रीर व्यार्थिक संस्थाव्यों, तोपा, वन्द्रका, सेनात्रों, मिलोंपर दृष्टि डालता है। परिस्थितिमे यह दोनों ही हैं और दोनों ही उसको प्रभावित करते हैं। प्रधानवाडी यह भले ही मानता हो कि जड प्रधानसे युद्धि आदिका विनास हुआ है और आर्थिक शक्तियाँ मानस जगन्के भावोंको भी रिश्वत करती हैं पर वह जड़वादी नहीं हैं। वह उन लोगोंमे नहीं है जो समझने हैं कि भौतिक तस्व ही सब क्षेत्र है, अन्त करण कोई महत्त्व नहीं रसते। वह जानता है कि व्यक्तियोंके अन्तकास भी किसी काल विशेषकी परिस्थितिके बहुत हा महत्त्वपूर्ण अश है। जो कोई परिस्थितिका श्रध्ययन करना चाहता है जसे भौतिक पशार्थ भी देखने पहेंगे थार अन्त करण भी। सच ता यह है कि अन्त करणके द्वारा हीं भौतिय जगत् प्रभावित श्रोर परिवर्तित किया जा सकता है। जो ऐसा ठीक ठीक सममता है वही दृश्यगत परि स्थितिको क्ष ठीक ठीक समम सन्ता है और उससे साभ उठा सक्ताहै। 🗴

प्रधानवादी यह भले ही मानता हो कि प्राचीन कालमे छुछ लोगोंने ऊँचे भागेको जगाकर उनसे हीन उद्देश सिद्ध कराये हैं पर वह स्वय ही शौर्य्य, धैर्य्य, तप, त्याग, ध्रपरिमह, ब्रावि सद्भाविको जगाना चाहता है। यह भी यही चाहता है कि लोग निकाम भावसे काम करें।

इन पिछली पित्तयोंको विरोप रूपसे लिप्तनेकी श्रावश्यकता यह पडी कि फिन्हीं कारखोंसे यह आन्ति फैल गयी है कि

<sup>\*</sup> Objective Situations.

समाजवादमे टुद्धिके सालिक धम्मी के लिए कोई स्थान नहीं है। यह अस है। इन्द्रास्थक प्रधानवाद चार्बोक घीर तत्सम चनात्मवादोंसे सर्वेथा मित्र है। क्ष

## सातवाँ अध्याय

' उत्पादनके साधनोंपर निजीस्त्रत्व (१)--भूमि

समाजवादी — मैं जभी इस राज्यकी कोई ज्याज्या नहीं फ़रूँगा — जथ इस जगत्की नाडीपर हाथ ररत्ता है तो उसे इसके समस्त रोगोंकी तहमे दो तीन मूल रोग मिलते हैं। उपरोग जीर उपलक्षण तो बहुत है। जन्य लोग जनमेसे ही एकाथको पण्ड विट्ने हैं और उन्होंका उपचार करने लग जाते हैं पर गम्भीर विरक्षेपण करने पर समाजवादी इसी परिणामपर पहुँचा है कि दो तीन बावें मुख्य है। इनपर ही ज्यान देनेकी ज्याव-रपकता है। यदि इनकी मुज्य स्थान दो गिर वारों आप राज साम हो जाय तो शेप वारों आप ही मुसर जार्यमी, अन्यया यही दुरबस्था वनी रहेगी।

क्षः भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कृतः ' मानता हुःधा भी प्रधान-यादौ यह गडौ कह मकता—'वानज्ञीनेत् छुख जीनेत् ऋषु कृता पृत चितः ।

मेरा निजी निश्तास तो यह है कि चार्शक कोई गम्भीर निचारक रहें होंगे अब उनकी रचनपूर छा हो गयों हैं और हम जिन ध्यान नारवर्डक गातों को देखर उनके मेण देते हे वह उनके सिर उनके निरोधियोंने मह दी हैं। इनमें सरसे पहिली युराई है उत्पादनके साधनोंपर निजी ख़त्व। उत्पादनके साधनोंमें भूमि, पूँजी, इत्यादि हैं। है तो मगुष्य भी एक साधन ही, पर जसे हम यहीं छोड़ते हैं। 'इलादि' फो भी छोड़ते हैं।

का भा छाड़त है।

मूमि उत्पादनका चहुत नहा साधन है। मूमिसे ही दोती
होती है जिससे सनका पर पलता है। मूमिपर ही नह तायभेड़-वकरी पलती हैं जिनका दूध पिया जाता है और मास
खाया जाता है। मूमिपर ही नह पशु चरते हैं जिनके रेपें
और बात काममे ब्याते हैं। मूमिपर ही कपास, सन, पढ़ना
इशादि उत्पन होते हैं जिनसे करहे, वोरे तथा बन्य बलुरें
बतती हैं। मूमिसे ही लोहा, कोयला, सोना मिड़ीका तेल आदि
नियनते हैं जिनपर सारी सभ्यता नियंर है।

पृथ्वीके हुछ थाडेसे भागोको छोडरर अधिकाश भूमि फाममे श्चा रही है। इसमे हम सुनिधाके लिए उसका भी विचार छ। हे देते हैं जिसमेसे व्यन्ज निकलते हैं या जिसपर किरायेके मकान खंडे हैं। शेप भमिपर खेती होती है। खेती करनेवाला फपक है। कृपकको छुछ न छुछ तो दैना ही पडता है पर जो देना पडता है उसके तीन मुख्य रूप हैं। एक तो यह है कि यह श्रपनी भूमिका एक मात्र स्वामी है। सरकारको जा देता है वह आमदनाके टैक्सके रूपमे देता है। यह प्रथा बहुत कम जगह है। दूसरी प्रथा यह है कि मूमि राजकी है। कृपक उसपर रोती करता है और सरकारको लगान देता है। इसे रैयतवारी प्रया वहते हैं। यह भारतके कई भागों, मुख्यत दक्षिएमें, प्रचलित है। तीसरी प्रथामे कृषिकी जमीन कुपक और राजके वीचमें एक तीसरे व्यक्तिकी मानी जाती है जिसे जमीनदार कहते हैं। जमीनदारके मालगुजार, तत्रारत्वेदार आदि कई पर्याय है।

को कुछ सालगुजारी देता है। खमी तुनियाके बहुत्तरे भागोमें यही प्रया चाल् है। जमीन किसी न किसी जमीनदारकी सम्पत्ति मोनी जाती है। भिन्न भिन्न देशोंमें नियम प्रयक् प्रयक् हैं पर किसी न किसी अवस्यामें जमीनदार प्रयक् प्रयक् लें का सकता है और जमीन तुम्म के हैं सकता है जोर जमीन तुम्म के हैं कि मूर्ण के साम के प्रयास के स्वास के स्वास

प्रक चड़ा अन्तर होता है। ऐसा माना जाता है कि मत्येष व्यक्तिका अपनी आमदनीको अपने पास रखनेका पूरा अधिकार है। पर राजका काम भी करणे के बिना चल नहीं सकता! अतः प्रत्येक व्यक्ति अध्यक्त है देता है। अपने पास राजको दे देता है। उसी आयकर या टैक्स है। लगानके लिए यह चान नहीं है। अमीन जिसनी है उसते पूरा अधिकार है कि उसता उपभोग करे। वह ऐसा न करके इसरेको, अपने असामी या रेपताने,

देता है। यह फेबल इसलिए कि असामी अपना पेट पाल सके। इसके ऊपर जो बचता है वह भूमिके स्वामीका है। अत जहाँ टैक्सके रूपमे बहुत कम बसुल किया जा सकता है, जगानमें सिद्धान्ततः क्रपकको पेट सरने भर रराकर और सब कुछ दे देना चाहिये। अब प्रश्न यह होता है कि जमीनदारको भूभिना स्वास्य

कैसे प्राप्त हुड़ा ? प्राचीन प्रबंधि देखनेसे प्रतीत होता है कि भारतमें आप्ये शासनकालमें खमीनदार नहीं थे। राज और क्षप्तक मध्यमें कोई विचयेया न था। परान और प्राप्तकालमें मी जमीनदार न थे। सराठोंने भी अपने राज्यमें जमीनदारी प्राप्तकालमें मी जमीनदार न थे। सराठोंने भी अपने राज्यमें जमीनदार प्राप्त नहीं की। इस देशमें यह चीज अंग्रेज लाये। कार्य कि की जी और केरी की जी और केरी की जी और कि की मानदार करी की की

उस समयके दुर्वल नवाबोंने कृपकोंकी मालगुजारी उठानेके

१०२

ठेके दे रखे थे। नवाराँकी हुर्बलतासे लाग उठाकर कुछ ठेकेदार, जैसे महाराजा बनारसः स्वतन्त्र नरेश बन गये । शेप नरेश तो नहीं हो पाये पर इतने बलवान् अवश्य हो गये थे कि उनसे देशा छीनना नवाबीके लिए असम्भव था। इनमेसे छछकी स्थिति जमीनदारी जैसी हो चली थी। यह ठेकेकी भूमिके मालिकसे वन गये थे। ठेका पुरतैनी सा हो गया था. जब बहुत द्याव पडा तय रुपया दे दिया, नहीं न दिया। अप्रेजों हो ऐसे भारतीयोंकी आवश्यकता थी जो पुराने नवावोंके भक्त न हों, बलवान और प्रभावशाली हों, प्रजाको दबा सकें। उन्होंने इन ठेकेदारींको अपने छपने दुकडेका स्वामी मान लिया। श्रांप्रेजींके देशमे बड़े बड़े जमीनदार होते थे, उसीकी नकल उन्होंने यहाँ भी चलायी। भारतमे जमीनदारी प्रथाका यही सचित्र इतिहास है। कहीं वहीं नया देश जीतने पर विजेता नरेशोंने उसके बड़े वड़े दुइड़े अपने सेनापितयोंने बॉट दिये हैं और यह लोग पुरतैनी जमीनदार हो गये हैं। कभी कभी देशकी यहुत बड़ी सेवा करनेके लिए जागीर मिलती थी। इसके विपरीत अपने देशवासियोंसे लडने और विदेशियोंकी सहायता करनेके लिए भी कभी कभी पुरस्कारमे जमीनदारियाँ मिली हैं। अंग्रेजोंने भारतमे ऐसी बहुतसी जुमीनदारियाँ वॉटी हैं। पर चाहे इनमेसे किसी भी प्रकारसे जमीनदारी चली. हमारा प्रश्न छामी रह शया-जुमीनदारको भूमिपर स्वास्य

वहाँसे मिला ? इसका एक सीधा एचर तो यह है कि यह स्वान्य श्रारम्बसे श्रपने धाहुबलसे मिलां। ताकत थी, जितनी दर तक कृपकोंको दवा सके दवाया, उनके जुमीनदार वन गये। यह उत्तर है तो सीधा पर द्रधारी तलवार है । जो वस्तु बाहुवलसे आयी है वह उसी मार्गसे जा भी सकती है। छपक जवईस्ती निकालनेका भी अधिकारी है। इसीलिए यह उत्तर स्पष्ट रूपसे कम ही पैश किया जाता है। बलसे प्राप्त किया गया स्वाम्य ठीक ठीक

स्वाम्यं है नहीं, कमसे कम लोग कोई और सम्य उत्तर देना

चाहते हैं। यदि यह कहा जाय कि राजने दिया तो कई प्रश्न खड़े होंगे। पहिले तो यह कि राजको देनेका अधिकार था भी या नहीं अर्थात् भूमि राजकी थी भी ? विजित राजकी भूमिका बॅट-

वारा तो क्दापि उचित नहीं हो सकता। आज जापान अपने सेनापतियोंको चीनमें जमीनदारियाँ वाँड देता तो क्या इस दानसे जो जमीनदारियाँ वनतीं वह न्याय्य होती ? जापानको चीन पर हफ दी क्या था ? या जो भूमि ठेकेतारों को दी गयी उसके देनेका क्या अधिकार था ? भारतमें तो जमीनदारियाँ प्रायः ऐसे ही थनी हैं। वह जमीन कम्पनी या अंग्रेस सरकारकी थी ही नहीं, ठेथेदार स्वामी होता ही नहीं, फिर इन जमानदारियोंका न्याण्य

ष्प्राधार क्या है जो भूमि राजकी रही हो उसके लिए भी यह देखना होगा कि वह किस कामके लिए दी गयी। जो भूमि देशके प्रत्यत्त हितके लिए नहीं दी गयी, उसका दान तो माना जा सकता ही

नहीं। जो भूमि वास्तविक देशहितके लिए कमी दी गयी थी उसके विषयमें भी सोचना होगा कि क्या वह लोकसेवा इतनी थी कि उसका पुरस्कार उस व्यक्तिके वंशज भी भोगते जायें ? कालिदासने 'शक्तनाला' लिखकर जगत्का वड़ा उपकार किया। - समाजवादी

१०४

इसके लिए कहा जाता है कि राजा भोजने उन्हें काखों रुपया दिया। श्राज कोई व्यक्ति श्राकर कहे कि मैं कालिरासका वंशज हूँ, सुभे उतने ही रुपये मिलने चाहिये, तो उसकी मंगपर कीन

हूँ, सुमे बतने ही रुपये मिलने चाहिये, तो उसकी मॉगपर कीन ध्यान देगा? जागीरहार इससे भिल क्या कहता है ? षहतसे जमीनदारोंकी ओरसे कहा जायगा कि जमीनदारी प्रवाकी जब मले ही स्थाव हो पर इमने न तो किसीको छुटा

प्रथाकी जड़ मले ही खरान हो पर इमने न तो किसीको लूटा है, न किसीसे दान पाया है। सीचे रूपया देकर जमीनदारी खरीदी है। सरकारके वहाँ रिजस्त्री फरायी है। हमाग स्वाम्य तो चेसा ही पज़ा है जैसा कि किसो खरिका हो सकता है।

यह उत्तर झोरोंकी अपेका कुछ ेनहींप है झीर जो लोग सवाईसे यह उत्तर देते हैं, उनके साथ हमको थाड़ीसी सहा-सुभृति भी हो सकती है पर यह उत्तर स्वत पर्य्याप्त नहीं है।

इसमें यहुत कुड़ विचारणांच है। कोई बस्तु दाम देकर लो गयो फेबल इतनेसे हो वह लेनेवाले को सम्पत्ति नहां हो सकती। मैं यदि रुपया लेकर दूसरेका घर किस्सोके हाथ बेचा दूँ तो बह विक्की कहीं मानी खें जायगी। यदि मैं चोरीका माल किसीके हाथ षेचुं तो मोल लेनेवाला भी चंड्य हो सकता है। इसलिए फेबल रुपया देना एप्यांप्त नहीं है। यह भी देखना होगा कि

षेषनेवालोंको उस बस्तुपर सचमुच न्याय्य खाम्य था वा नहीं। वित्तरका कामीनदारी खत्व खतः बिवादमान है उसको रूपया देनेवातिका खत्व निर्विवाद नहीं माना जा सकता। फिर राजकी क्षतुमतिसे विक्री होना भी न्याय्य माने जानेके लिए पर्व्याप्त नहीं है। कई देशोंमें गुलाम—जीते-जागते खी-पुरुप—विक्रते थे पेत्रल इतनेसे मनुष्यक क्षय-विक्रय न्याय्य नहीं हो सकता। मार्य्डकार्लीम सरकारी देख-देसमें जुष्मा होता है पर यह देख-

रेख जुएको चचित कम्मीकी तालिकामें सम्मिलित नहीं करा

सन्तर्ती। लहाँकी सरकार जिस समय जिस बातको होने देती है, वह बात बहाँ उस समय वैध हो जाती है पर वैध होनेसे वह बात उचित नहीं हो जाती। रूपया देकर सरकारके यहाँ रजिल्ही करा होने मात्रसे जुमीनदारीका खल न्याच्य नहीं हो सन्ता।

अतः हमारा प्रस्त क्योंका खों रहा। इसपर लगानके सिदा-न्तसे भी प्रशश पड़ सकता है। आख़िर इपक लगान क्यों देता है? जो उत्पादक है यह खानी कैसे नहीं है? किसी भूमिना लगान अधिक, किसीका यहुत कम क्यों होता है? इसके कई उत्तर हैं पर रिकाबोंका निदान्त ही सबमें समीचीन जीवता है। वह कहते हैं कि आजसे कई हज़ार वर्ष पीछेका जमाना ले

लिया जाय। कोई भी देश हो, भूमि बहुत थी और आवादी कम। जिस व्यक्तिने जङ्गल साफ करके जितनी भूमिपर कव्जा कर लिया उतनी उमकी हो गयी। कोई टोकनेवाला न या क्योंकि सबके लिए पर्याप्त भूमि थी। इस प्रकार कुछ कालमें सभी भूमि चिर गयो होगो। भूनि घिरने पर भी जा सबसे उपजाऊ भूम होती होगी उसमें ही रोती होती होगी खोर उतनेसे काम चल जाता होगा। उसमें भी बहुतसी परती पड़ी रहती होगी। श्रमीत क यह लोग भूमिके स्थामी होते हुए भी जमीनदार नहीं थे। पर जय जन-संख्यामें युद्धि होगी तो ऋषिजन्य पदार्थोकी भी मॉग वढेगी श्रीर ममिके सोजियोंमें भी वृद्धि होगी। पर भूमि मिले कहाँसे, वह तो पहिलेसे घिर चुकी है। श्रतः विवशे होकर इन्हें उन भू-स्वामियोंके पास जाना पहता है और अपने भरण-मोपएके लिए भूमि मॉगनी पड़ती है। इनकी यही शत रहती होगी कि भरणपीप एसी ऊपर जो बचेगा वह आपको दे देंगे। उन दिनों भरणपोषण्के श्रतिरिक्त श्रीर श्रावरयक्ताएँ भी

समाजवाद थोड़ी ही होती थीं। मू-स्वामी भी सोचता होगा, मैं त्राकेला इस

सारी भूमिका उपयोग तो कर नहीं सकता, जहाँ बेकार पड़ी थी वहाँ अब कुछ दे तो चली। यस वह भी राजी हो जायगा।

, १०६

वहींसे जमीनदारी और लगानका श्रीगरोश होता है। पहिले पहिल सबसे बढ़िया भूमियाँ इस प्रकार काममें लायी

गयी होंगी पर इसके बाद कमशः उनसे निकृष्ट झौर निकृप्रतर भूमियोंका उपयोग किया गया इत्या और सगानमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी होगी। यह वात एक काल्पनिक उदाहर एसे

समममें जा सकती है। मान लीजिये प्रथम श्रेणीकी मुमिके ४ बीधेसे १०० मन अज उत्पन्न करनेमें १००) व्यय होता है। इसमें थीज. खुदाई, सिंचाई इत्यादि सब शामिल है। यह भी मान

लीजिये कि क्रपकके भरणपोपणुमें १२०) लगता है, तो उसका व्यय २२०) पड़ा । वह अपने अन्तको इससे कममें यच नहीं सकता । यदि उसने उसे २४०) में वेचा, तो ३०) जमीनदारको

लगानमें मिले । खब यदि माँग दूनी हो गयी अर्थात् जन-संख्या दूनी वह गयी तो उससे घटिया प्रकारकी भूमि काममें लायी

जायगी। मान लीजिये इस भूमिमें उतना ही अन्न पैदा करनेमें हचीड़ा खर्च पड़ता है तो उत्पादन व्यय १००) का १५०) हो राया। क्रुपकका भरग्-पोपग्-ध्यय उतना ही रहा तो उसका फुल खर्च २७०) हो गया। वह अपने अन्नको २७०) से कममें

नहीं वेच सकता। पर जो दाम उसको मिलेगा वहीं पहिली जमीनवाले कुपकको भी मिलेगा । यदि माल वहुत श्रिधिक होता

श्रीर प्राहक कम, तब तो भाव गिरता, पर श्रभी तो श्रादश्यकता के अनुसार माल है अतः जब दूने अन्नकी साँग है तो सभी अन खप जायगा। खतः जो मूल्य एक कृपकको म्म्लिगा वही दूसरेको

भी मिलेगा। यदि पहिला अर्थात् निकृष्ट भूमिवाला अपने अन्त-

फो २००) में पेचता है, तो वह अपने जमीनदारको २०) लगान देता है। पर जसी अज़का दूसरे क्रुपकको मी, जिसका कुल रार्च २२०) पड़ा है, २००) मिलता है। अतः उसके पास म्-०) ध्यता है तो उसीनदारके पाम चला जायगा। पहली भूमिन लगानमें मुद्धि हो गयी। च्यों च्यां माँग घटती जायगी और निकुट फोटिकी भूमियों लगामें भाती जायंगी त्यों क्यां अपरकी फोटिकी भूमियोंको लगान विना परिश्रम बदता जायगा। जब कोई पूछनेवाला न या उस समय छुड़ लोगोंके फुब्दमें छुड़ गूलएड आ गये थे। अब उनके बंदानों या उनसे पैदा वैकर मोल तैनेवालों हो विना भ्रयास ही बद्दमान रक्सें मिलती जाती है। इसीलिए लगानको अनर्जित मुद्धि क्ष-विना कमायी हुई बदती—स्दर्त है।

यह वदाहरण सरल है, न्यवहारमें कुछ पेचीवृत्तियाँ जायंगी, पर इससे आदिमें जमीनदारी प्रथाती उत्पत्ति और लगानकी इत्पत्ति तथा उसकी बृद्धि समक्तेमें पूरी सहायता मिलती है। रिकार्डोका यह सिद्धान्त हमारे मूल प्रश्नपर प्रकाश डालता है। पर उसकी वियेचना करनेके पहिले खमीनदारी और लगानके दो

एक अन्य पहलुकांपर भी ग़ीर कर लेना आवस्यक है।

निष्ठप्र भूमिक काममें श्रानेसे तो उत्तम भूमिका लगान धढ़ता है। इक्के बढ़नेके श्रीर भी ऐसे ही निष्यवास तरीके हैं। भूमिमेंसे या उत्तके पाससे सड़क निकल जाने या उसके पास रेलवे स्टेशन ख़ुल जानेसे लगान बढ़ जाता है। कोई लड़ाई हिड़ जाय श्रीर क्रिपेसे पेदा हुई बलुकी मॉग वढ़ जाय, लगान वढ़ जायगा! भूमिक इन्लुक बहुत हों, लगान बढ़ेगा। इन

<sup>&#</sup>x27; & Uncarned increment.

१०८

सत्र दशाक्रोंमें लगानमें जो यृद्धि होगी वह अनर्जित यृद्धि है,

यहने लगता है।

उसके लिए जमीनदारको कोई श्यास नहीं करना पड़ता।

इसी प्रकार वह लगान जो मकान वनानेवाली जमीनका

लिया जाता है बढ़ता जाता है। शहरोंमें मकान धनाने लायक जमीनका लगान, जिसको प्रायः परजीट कहते हैं, यों ही

वे-प्रयास बढ़ता है। यदि उसपर मकान वना दिया गया तो

संगाजवाद -

लगानका नाम किराया हो जाता है और किराया बड़ी तेजीसे

यदि किसी जमीनदारने किसीको बीचे दो वीचे जमीन २),

४) पर उठा रखो है और उसके नीचे कायला या तेल या सोना

या अन्य खनिज निकल आया तो यद्यपि उस जमीनदारको भमि

देते समय उसका पता भी नहीं या पर वह उसके लिए विशेष

लगान या 'रायल्टी' का ऋधिकारी हो जायगा।

इन सब उदाहरऐंमिं हम यह देख रहे हैं कि जो व्यक्ति

मुमिका स्वामी माना जाता है उसके विना परिश्रम किये लगानमें

वृद्धि होती जाती है। सरकार तो ऐसा कर भी देती है कि इतनेसे कम आयपर टैक्स न लिया जाय पर जमीनदार एक बिता

भूमिपर भी लगान नहीं छोडता । ष्प्रम यह विचार करना है कि क्या सचमुच जमीनदार लगान

त्तेनेका अधिकारी है। यह स्पष्ट है कि आरम्भमें भूमिपर इसी

प्रकार अधिकार हुआ होगा। कोई टोकनेवाला था नहीं, जो जितनी भूमि दबा सका वह उतनीका स्वामी वन वैदा। आज श्रन्ताराष्ट्रिय व्यवहारमें यही हो रहा है। जो राष्ट्र श्रमीका था

अमेरिका या आस्ट्रेलियाकी जितनी मूमि दवा सका दवा बैठा, शत यही थी कि वहाँ कोई दूसरा राष्ट्र इकदार न वन वैठा हो। यों ही बड़े बड़े श्रीपनिवेशिक साम्राज्य यन गये पर

२०६

श्राज वह उपनिवेश कमडेके घर हो रहे हैं। दूसरे राष्ट्र भी उपनिवेश चाहने लगे इसका जो परिसाम हुआ वह हमारे सामने हैं।

विस्तान है। यहात है। जिसने बगल फाटकर साफ किया बसका हक तो हो सकता है पर उसके वशालोंका हक कैसा? कहाँने फोनमा परिश्रम किया जिसका पुरस्कार इनको मिन्ने? जो लीग जनको हपया देते हैं उन्हें भूमिपर अधिकार कैसा? फिर जितनी इसको क्यों हो हमी के सिक्त अपनी उसकी क्यों हो कि किया जिसको परिक्र किता मानसे हजार हो हजार वर्ष पहिले देता होनेसे अधिकार किता गामि किया किया है। पहिले जन्म लेनेसे ही अधिकार मिले तो यापकी सम्पन्ति नेवल बड़े लड़को मिलनी जाहिये। बजुत तो भूमि फिन्मी व्यक्तिनियोगकी न होकर व्यक्ति समुवाय जामीनदार होना चाहिये। एक व्यक्ति नहीं सारा समुवाय जामीनदार होना चाहिये। एक व्यक्ति नहीं सारा समुवाय जामीनदार होना चाहिये।

फिर यदि जमीनदारका जामीनपर स्वाम्य मान भी लिया जाय तो यह तो समम्मे जाता है कि भूसिसे काम लेनेके लिए वह फुळ रुपया व्यर्थान् लगान ले पर निना परिश्रम किये तिहिए मुसिके काममे जा जानेसे लगान क्यों बढ़े ? सबक तो बिहिट् क्ट बोर्ड या सरकार निकलताती है, उकका लाभ जमीनदारको क्यों हो ? लेडाई जमीनदार तो विहब्तता नहीं, जिर युद्ध-कालमे वह लगान क्यों बढाये ? साराश यह कि जनिर्तत बृद्धिके लिए कोई वारण नहीं देख पहता। जिस जमीनदारको इस वातका पता तक नहीं या कि उसकी मुसिके नीचे कोई सान है, वह उसके मुसिके वीचे कोई सान है,

इन सब तकोंसे वर्तमान जामीनदारी प्रवाकी उत्पत्ति तथा जगानका स्वरूप और रहस्य समामों आ जाता है भीर यह इस प्रयाभी बुराई सममानेके लिए पर्व्यात है। परन्तु इस प्ररनपर दो दृष्टियों से छौर विचार कर लेना चाहिये।

पहिला इक्रोण यह है कि क्या जमीनदारी प्रथासे कोई विशेष लाभ होता है ? यदि सब जमीनदार यकायक हटा दिये जायँ तो क्या हानि हो ? इन दोनों प्रश्नोंक एक ही उत्तर है-कुद भी

समाजवाद् १

११०

नहीं। श्राजसे पहिले कभी जमीनदारीसे थोड़ा यहुत लाभ भी हाता रहा होगा। आज वह विलक्ष्त वेकारहे। सरकार धापने मनि-स्ट टों और पुलिनसे काम लेती है, रचा अपनी सेनासे कराती है यह भी नहीं है कि कृपकासे मालगुजारी उतारनेमें कोई सुविधा हाता है। परन्तु धाजरुल युक्तप्रान्तमे सरकारी कागजोंके

श्रनुसार क्रपकोंसे लगानमे लगभग, साढ़े सीलह करीड़ रूपया वसूल किया जाता है। जिसमेसे लगभग सात करोड़ सरकारी कापमे मालगुजारीके रूपमे जाता है। शेप साढ़े नी फरोड़ जर्मानवारोंके पास रह जाता था। १) बसूल करनेके शिए १।) बसूल करनेवालोंको देना वो बुद्धिमानी नहीं है। यदि जमीनदार

न हो तो सरकार अपने तहसीलदार इत्यादिसे सस्तेमें वसूली करा सकती है। यह रुपया जो बीचवालोकी जेथोंने जाता है सरकार या कृपकांके पास रह जाता, उसयतः जनताको लाभ ही पहेँचाता । दूसरा दकोण यह है कि इस प्रथासे हानियाँ क्या क्या है ?

हानियाँ प्रत्यन्त हैं। इन्छ तो हम भारतमें नित्य देखते है। इस

हर हाजतमें प्रचाको लाभ होता है। भारतमें विदेशी सरकार

साढ़े नी करोड़को ही लीजिये । यदि कमीनदार न हाते तो या तो यह समूची रकम कुपकर्मा जेवमे रहती अर्थात् उसके लगानमें

४५०% • की कमी हो जाती या सरकारके पास रहती जिससे स्वास्थ्य और शिचा श्रादिका काम चलता या दोनोंसे वँट जाती। होनेसे चाहे पूरा लाम न<sup>ा</sup>पहुँचता तन भी ध्यवस्या आजसे श्रच्छी ही होती। पूसके सिवाय श्रायः सभी जगह जमीनहारीने अपने लिए

लगानके श्रतिरिक्त श्रायके दूसरे साधन निकाल लिये हैं। ष्ट्रपकांको किसी न किसी रूपमे लगानके अपर रुपया देना पड़ता है या वेगार करनी पड़ती है या जर्मानदारके हाथों घी या श्रम सस्ते दामों वेचना पड़ता है। आजकत इन वातोंके रोकनेका प्रयक्त हो रहा है। इनमेसे कई वन्द हो गयी हैं, अन्य वन्द हो जायँगी पर इनके स्थानमे दूसरी बातें उत्पन्न हो जायंगी। यह असभव है कि किसी स्थानमें पुरतेनी अधिकारी रहें और यह अपने लिए आब और प्रभावके मार्ग न हुँद निकालें। सरकार भी एक कर्मचारीको बहुत दिनातक एक स्थानमें नहीं रखती। वंगाल, विहार और युक्तप्रान्तमें ऐसे ऐसे जमीनदार है जिनकी वार्षिक आय कई देशी चजासे अधिक है पर उनपर न पुलिस, न सेना, न शिक्ताका दायित्व है। उनकी कानून चाहे कितना भी पंगु क्यों न कर दे, पर यह फेबल मालगुजरी उतारनेलेवाले कर्म्यचारी बनकर नहीं रह सकते ।

सकते । श्राजकल श्रनेक संस्थाश्रोके चुनाव होते हैं पर क्रपको लिए जो श्रपने को जमीनदारक चंगुलम फंसा पाता है, श्रपनी स्वरांत्र-सम्मति प्रकट करना प्रायः श्रसम्भव हो जाता है ।

सरकारके लिए भी अमीनदारोंका श्रासित्व प्राहितकर है। यदि वह किमानोंक लगानका बोक कम करना चाहे था किसी श्रास्य प्रकारके इसकेंको लाग पहुँचाना चाहे तो उसे यह देखना पहुंचा है कि समीदार कहन को जावें। जिस फामके किस समीनदार स्थापित किसे वासे थे खब वह उनसे नहीं निकलता, पर

समाचवाद re1 -

सरकार अपनी ही बनायी मूर्तिको तोढ़नेमें हिचक्ती है यदापि यह मृति खव उसके लिए हानिकर हो रही है। जो लोग मकानोंके जमीनदार हैं अर्थात् मकान किरायेपर चलाते हैं वह सम्भवतः इतने श्रिधिक व्यक्तियांको हानि न पहुँचा सकते हों पर नगरोंमें रहनेवाले गरीनोंको इनके हाथों यहुत

दुःस उठाना पहता है। गन्दे मकान बनाये जाते हैं, उनकी मर-म्मत नहीं की जाती पर मनमाना किराया बसूल किया जाता है। किरायेदार वेवस होता है। यदि वह इन मकानोंमें नहीं

११२

रहता तो सिवाय पटरियोंपर लेट रहनेके उसके लिए कोई छौर उपाय नहीं है। प्रत्येक जमीनदार और मकान-मालिक अपने असामियों और

किरायेदारों को तक्क कर सकता है पर जब यह लोग संघटित हो

कठिन हो जाता है।

दार इन भूमियोंके लिए जो बढ़ती लगान लेता है उसका बाम उस खनिजके मोल लेनेवासोंको उठाना पड़ता है।

सन्ता है पर मैं सममता हूँ इतने दिग्दर्शनसे ही यह स्पष्ट हो

जाते हैं तब तो इनकी राक्ति बहुत ही बढ़ जाती है। आजनल यही हो रहा है। इनके पास रुपया है, न्यवस्थापक सभाष्ट्रांपर

भी इनका प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनका सामना करना यझ

मैंने ऊपर उन भूमियोंका उल्लेख किया या जिनमें खनिज पदार्थ निकलते हैं। उनके लिए भी यही तर्क लागू है। जमीन-

जमीनदारी प्रयाके सम्बन्धमें और भी बहुत कुछ वहा जा

जाता है कि इस प्रकारका अर्थात् भूमिपर निजी स्वत्वका अस्तित्व

उन्नतिके लिए वाधक है और सर्वया अनुचित है। इससे प्रामों,

नगरों और न्यापारकी प्रगतिका अवरोध होता है खतः इसम श्रन्त होना चाहिये । भारतवर्षमें तो कृषिको इस प्रयासे भया वह ११३ दत्यादन के साधनोंपर निजी स्वत्व-भूमि

स्ति पहुँच रही है। देशमें कोई ज्यवसाय नहीं है, लोगोंको विवश होकर खेतीको खोर दौड़ना ही पड़ता है। इसलिए जमीनदार लगान बढ़ाते पले जाते हैं। किसान खापसमें होड़ करके ऊँची योती योलकर खोर लग्ने नजराने देकर जमीन लेते हैं। कि शह जमते हैं कि यह लगान देना धागे पल कर उनके लिए खसन्यव होगा पर करें क्या जुआ खेल जाते हैं। जो जमीन उनके हायसे निकलनेवाली है उसकी उन्नतिमें बहुत परिमम करना भी ज्ययं प्रतीत होता है। फलात छूप खच्छी नहीं होती खाँर देशको खन्न वर्ष वर्ष हा कर उनके लिए खस्ता भी व्ययं प्रतीत होता है। फलात छूप खच्छी नहीं होती खाँर देशको खन्न वर्ष वर्ष वर्ष सकते हैं। इस इस्ति होता है। उपर छपक भी वर्ष दो वर्ष होता है। उपर छपक भी वर्ष दो वर्ष होता है। समने पह सकते से वर्रा होता है खार अभीनदारके सामने फिर नये उनमीदार राद होते हैं। इसमें जमीनदारके सामने फिर नये उनमीदार राद होते हैं। इसमें जमीनदारके सिवाय खाँर फिसीको भी लाम नहीं होता।

बना दिये हैं (जिन्होंने जमीनन्दारों ब्रीट कुपकोंके पारस्परिक भाव विवास दिये हैं। पहिले जमीनद्वार ब्रीट कुपकला पिता-पुत्रवत् भाव था। अंदात: यह सत्य है कि क्रान्तोंने सनोमालित्य वहां दिया है पर यह क्रान्त्न आवश्यक थे। यदि जमीनदारों का बल न इटला और पुराता प्राम-चंधटन न विवाहत तो व्यवसायों प्रीक्षित्र में न होती। पिता-पुत्र भावका अर्थ यही है कि जमीनदार जो कुछ पहता या कुपक उसे मान लेता, या। यह भाव कुपक वैद्याहित विकासके लिए पातक था। किसोसी सर्देव बरते रहन होने मान से मान्याप मानते रहना मुख्यकों शोभा नहीं देता। मैंने इस मानके प्रदर्शन देखे हैं। मैं जानता है कि जमीनदारका पित्रव

श्रीर फुपकका पुत्रत्व दोनों घृणास्पद हैं।

छुछ लोगोंका यह कहना है कि ब्याजकल सरकारने पेसे कानून

अव इतना प्रश्न जीर यह जाता है कि यदि मूमिका न्यत्व व्यक्तियों के हायमें न रहे तो किसके हायमें हो। इसका एक ही उत्तर हो समता है—यह रस्त समाजके हायमें होना चाहिये। भूमिका रसामी सारा समुदाय है। यदि सड़क निकानता है तो समुदाय, रेल निकानता है या निकानते देता है तो समुदाय, यह किता है तो समुदाय, यह किता है तो समुदाय, यह इसलिए समुदायको, समाजको, हो लगात लेनेका अधिकार है। इसलिए समुदायको, समाजको, हो लगात लेनेका अधिकार है। इसलिए समुदायको, समाजको, हो लगात लेनेका अधिकार है। इसलिए न तो धनवान, न कमानेका प्रश्न एक सकता है न इस बातकी व्याराष्ट्रा हो सकती है कि वह अपने अधिकारोंका दुरुपयोग करके असामियोंको चित पहुँचायेगा। में इस जगह विवेदियोंको शासनमें पड़े देशोंको बात नहीं कर रहा हूँ बरस् स्वतन्त पेरोंको, जिनमें सरकारपर समाजका नियन्त्रया रहता है और वह लोकमतके अनुसार चतनेके लिए याध्य की जा सकती है।

कुछ लोगोंकी यह सम्मति है कि प्रत्येक क्रपक अपनी भूमि का स्यामी मान लिया जाय और सर्वकारको सीचे मालगुजारी दिया करें । इसमें दो तीन आपत्तियाँ हैं। एक आपत्ति तो यह है कि इससे जमीनदारीक प्रयाके पुनः स्थापित हो जानेका द्वार खुल

\*मानिन्दार शान्य बहुत ही जागक है वन्तीकि हराके कई अर्थ है। युक्तप्रतिमें ही ऐसे सीवॉकी संस्था बहुत बड़ी है को सीवे सरकारके मालगुज़री देते हैं परन्तु क्य पाँच अपिने ही स्तानी हैं परन्तु ऐसे ऐसे बादतकार हैं निनने क्या सेवड़ों बीचा मूचि है पर यह उसके लिए किसी प्रस्तेरकार की निन्ने क्या सेवड़ों बीचा मूचि है पर यह उसके लिए किसी प्रस्तेरकार काम देते हैं। यह लोग स्तर्थ अपनी मूचिके इकड़ों पूर्वाकि जायगा। फिसी न किसी बहानेसे कुपक दूसरोंसे लगान लेकर मूमि देने लगेगा। फिर पहन यह होगा कि रेहन ररने छोर वेचनेका छािफार हो या न हो। जब छपक भूमि वेच सकेगा तो धीरे घीरे रुपयेवालोंक हायमें वही दुरुहिया था जायगी। इसमें भी जमीनवारिक पुनः स्थापित होनेका वर है। आधिफ विपमता छीर वेकारी भी बहेगी। यदि अधिकार न दिया जाव तो ऐसे छपकोंको भूमि जो किसी कारणसे ठीक ठीक प्रकम्म नहीं फर सकते नष्ट होगी। बह स्वतः स्थामी है खतः सरफारको लीटा नहीं सफते। खतः सद बातोंको देखते हुए यही ठीक जीवता है कि भूमिका स्वतः व्यक्तिकों ने देखर समाजको दिया हो कि

देहर उनसे पैसे लेते हैं। ऐसी एशार्म सरकारी काग्रुविम चाहे इन्छ जो जिया हो, जो व्यक्ति एस पाँच पोपेको खार केती करता है यह इयह है धीर जो भूमि पूसरेको देकर पैसा लेता है यह जमीनदार है। जमीन-वारी प्रचाक कमायका अर्थ यह है कि इत्यक अर्थात स्वर्थ केती करतेवाचे स्रोर सरकारके बोचमें कोई विचवेवा व हो और भूमिका स्वरूप समाज-के शपमें हो।

पञान तथा स्वात कहीं कहीं धन्नश्र मी अत्येक कुपक वृत्तीनहार कहवाता है। यह लोग सरकारको सीचे पैसा देते हैं। जुमीनदारी प्रवाक जो दोष हमने कपर बतालाये हैं यह इनके लिए आयः नहीं खायू होते परन्तु यह तो इनके नहाँ भी स्वक्ष हो बाग चाहिये कि यह मृमिपर कृषि करते हुए मी समके स्वामी नहीं हैं।

### ञ्चाठवाँ ञ्रध्याय

#### उत्पादनके साधनोंपर निजी स्वत्व

## (२)—पूँजी श्रीर श्रम

भूमि सभी प्रकारके उत्पादनका एक प्रधान साधन है, इस कि अन्त तो उससे प्रत्यक्त उत्पन्न होता ही है दूसरी बस्तुर जो ज्यवहारमें आती हैं वह भी प्रत्यक्त वा अप्रत्यक्तया किसी न किसी रूपमें भूमिसे ही निकतती हैं।

भूमिके षातिरिक्त हो गुरूप साधन कीर माने जाते हैं, पूँजी क्षीर अम । समाजवादियोंकी टांटमें व्याजकत इन दोनों साधनों-का भी भूमिकी माँति ही हुव्ययोग हो रहा है और यह हुव्ययोग कई कारणीस भूमिक हुव्ययोगसे भी व्यविक भीषण परिणाम

उस्पन्न कर रहा है। पूँजीपर किस प्रकार निजी स्वर्त्व है और इस स्वत्वके क्या

परियाम हैं इसपर विचार करनेके पहले पूँजी व स्वरूपपर थोड़ा-सा विचार करना लाभदायक होगा। किसी व्यक्तिके पास जितनी सम्पत्ति होती है वह सब पूँजी नहीं है। धानसे फोठार भरे पड़े हों; वस, धामूपण, चित्र कुर्सी, मेज, कालीन ध्यादिसे महत्त सुसज्जित हो तिजोरीमें सोना पॉदी या सिर्फोका ढेर हो पर जब तक यह सामग्री चेवल जमा है वा उपभुक्त हो रही है

तवतक इसको पूँजी नहीं कहते। घन स्वतः पूँजी नहीं है। पर यदि इक्ष राशिका कोई अंश अपनेको वहानेमें लगाया जाय तो वह पूँजी हो जायगा। जो घन घनको उत्पन्न करनेके काममें जगता है उसे पूँजी कहते हैं। ऐसा धन साधारण उपभोग्य धन नहीं बरन् प्रजनक धन कि-धनको जन्म देनेवाला धन-होता है। धनसे धन कैसे उराका होता है, इसका सबसे सर्क उदाहरण महाजनी है। किसीको एक सौ रुपये दिये गये और छः उपये प्राज्ञ जोड़कर एक सौ छः उराये अससे किये गये। यहाँ यह सौ रुपया छः उपये अससे किये गये। यहाँ यह सौ रुपया छः उपयेको उरान्य करनेने लगाया गया। यह पड़ा रहनेके स्थानमे धनका प्रजनक हुणा। जतः यह पूँजी है। इसांलए यह सम्भव है कि किसी मनुष्यकै पास धन यहुत हो पर पार्व वह उसे प्रजनक नहीं पनाता तो पूँजी कुछ मी न हो। दूसरे व्यक्ति पास धन कम रहते हुए भी पूँजी अधिक हो सकनी है। स्थायायातः लोगों को पूँजी राइन्से कथये पैसेका ही बोच हो हिए पर्याप्त स्वाप्त हो पर्याप्त हो कियी कारणानेको हो लिया जाय, इसकी इमारत, उपया, मशीनें, सभी पूँजी हैं।

पूँची किसी न किसी प्रकार ज्यापारसे वत्रन्न दोती है, इतना तो सभी समकते हैं पर इसको किखिन विस्तारसे समफ तेना चच्छा है। इसविष् ज्यापारका खरूप भी समफ तेना

कावश्यक है।

एक समय या जय प्रायः सभी लोग खपनी आयरपकताओं की पूर्त जाने जो है। यह सम्प्रताका धारिम काल था। पुरुष शिकार कर लाने या खेती करके क्षत्र काले में । यह सम्प्रताका धारिम काल था। पुरुष शिकार कर लाने या खेती करके क्षत्र लागे, किसीने भोजन वक्ष तम्बार कर लिया। तम समय धानरपकतायें बोड़ी और वीषी थी। जनसंख्या कर कोनेसे आज जीसी कनी बितवाँ भी न थीं। परन्तु कमराः जनसंख्या, विस्तियों की सपनता, आवश्यकतायों की संख्या और उनके प्रकार, थोड़े राब्हों से सम्बता में, बुद्धि हो चली और एक

<sup>·</sup> Functional wealth,

80=

एक कुटुम्बके लिए स्वतःपर्व्याप्त होना असम्भव हो गया। कोई अपनी आवश्यकताओं भी पृति अपने यहाँ नहीं कर समता था। इसलिए एक प्रकारका बँटवारा-सा हो गया। कोई अन्न पैदा करे, कोई वस्र बनाये कोई जूता, कोई शस्त्रस्त्र ।

यहींसे व्यापारका सूत्रपात हुआ । अन्नवालेको यदि जुलोंकी श्रावरयकता पड़े तो वह जुता बनानेवालेक पास जाय श्रीर उसको अन्त देकर उससे जुता हो। यहाँ वात सभी वरतुओं के लिए थी । ज्यापारका यह ढहा अब प्रायः चठ गया है पर स्त्राज क्त कहीं-कहीं फिर चल पड़ा है। युद्धकालमें इस प्रधासे खन्तर्देशीय

व्यापारमें बहुत काम लिया गया।

जो वस्तुर इस प्रकार ज्यापार-स्तेत्रमें जाती हैं उनको पण्य क्ष कहते हैं। परवमें तीन लच्छोंका होना आवरयक है-(१) वह मनुष्यको विसी आवश्यकत को. पूरा करता हो। आवश्यकता प्राकृतिक हो या कृत्रिम, पान्तु जो मनुष्य किसी समय उसका धातुभव कर रहा हो च के लिए वह धावरयकता ही है। इस दृष्टिसे ह्या, पानी, खन्न, वस, इत्र, मोटर शराव इत्यादि सभी मनुष्यकी फिसी न विसी आवश्यकताको पूरा करती हैं। (२) वह मन्द्रयके श्रमसे पूर्णतः या श्रंशतः तय्यार हुआ हो। उसको क्यवहारयोग्य धनानेके लिए उसपर श्रमका व्यय होना श्रावश्यक है। वसादि समी अपसे तय्य र होते हैं। सामान्यतः पानी विना परिश्रमके मिल जाता है । र बहुत स्थलोंमें उसको निकालने, साफ करने और किसी प्रकारकी सवारीपर लादकर व्यवहार करनेवालेके पासतक ते जानेमें श्रमका व्यय होता है। हवा प्रायः सर्वेत्र ही बिना धमके पहुँच जाती है परन्तु विशेष अवस्थाओं में

<sup>·</sup> Commodity.

एणकी भी पानी जैसी सुरत हो सक्ती है। (३) वह प्रपने व्यवहारमें न लाया जा रहा हो वरन आनश्यकापूर्तिके लिए दूसरी वस्तुओं के परिवर्तनमें दिया जा रहा हो। किसी जुलाहें में इस गज वस्त्र तथ्यार किया हो पर यदि वह उसको अपने काममें लाता है तो वह पच्य नहीं है पर विद वह इसमें से जार गज्ज हैकर गेहूं लेता है तो यह चार गज्ज व्यापारचेनमें आ गये और पच्य हो गया।

प्रत्येक परयको एक विशेषता. एक अपनी विशेष सहता. होती है। इसको अर्घ क कहते हैं। कोई परव महार्घ होता है. लोगोंकी दृष्टिमें ऊँचा स्थान रखता है, कोई अल्पार्घ 🕇 होता है, उसका स्थान नीचा होता है । यह ऋषे वो प्रकारका होता है ! एक तो आवश्यकताकी पुत्ति करनेकी योग्यतापर निर्भर है। यदि गायका दुध वकरीके दूधकी अपना हमारी दिसी आपश्यकताको श्रधिक पूरा करता है तो इस दृष्टिसे वह श्रधिक श्रर्धवाला है। इस प्रकारके अर्थको भोग्यार्घ □ महते हैं। यह बस्तुका सहज, स्वाभाविक और स्थिर गुरा है। दूसरे प्रकारका अर्थ इस बातपर निर्भर है कि इस परयका किनना परिमाख दूसरे परयोंके कितने परिमाणोंके यदलेमे दिया जाता है। जैसे उदाहरएके लिए किसी समय-विशेपमें पेसा हो सकता है कि १० सेर गेहें =६ सेर चावत = १० छटाँक घी = २० श्राम = १ तोला चाँदी। इन सब परवीका यह अर्घ स्थिर नहीं है। यह कई कारणोंसे बदलता रहता है । इसको विनिमयार्घ प कहते हैं । साधारणत लोग इसीको अर्घ कहते हैं।

Value, † सहँगा, स्रस्ता ।

Utility value ¶ Exchange value

समाजवाद

१२०

जिस समय व्यापारका रूप इतना ही रहता है कि एक परयके स्थानमें दूसरा परय लिया जाय, उस समयकी अवस्था इस प्रकारकी होती है—

4,<u>~~</u>><sub>4s</sub>

[प ' औरप र दोनों ओरके पएव हैं।]

परन्तु कुछ कालमे इससे काम नहीं चलता अड़चनें पड़ने

हाराती हैं। अ-लवालेको यहि इत्यहेकी आवश्यकता है पर जुलाहेको उस समय अन्तको अवश्यकता नहीं है तो परिवर्तन न ही सफेगा और फ्राफ्ट कपका निम्न सकेगा। इसीलिए धीर-पीरे सभी सभ्य देखोंने विलिययके सावन-सक्का फिती न दिस्ती मकारकी सुद्राफे प्रयोगकी प्रथा चल पड़ी। सुद्रा किसी भी इत्यकी हो सकती थी पर अनेक प्रकारकी सुवियाओंके कारण सभी जगह प्रधान सुद्रा धातुओंकी ही हुई, यों छोटे छोटे कार्मोंके विषय फीड़ी आदिसे भी काम लिया जाता रहा है। सुद्रासे यह सुनिधा हुई कि एक पश्यका स्वामी उसके देकर किसीसे सुद्रा पा जाता है और फिर उस सुद्राको दकर दूसरा पश्य ले सफता है। ऐसे लोग योचमे जा जाते हैं को क्ष्यवा देकर पश्य मोल से के केते हैं इसलिए नहीं कि वह जानते हैं कि एक न एक दिन कोई न कोई

श्राकर रुपया देकर उसे मोल हो जायगा। हमारे पहिले उदा-हरणवाले छपक और जुलाहेका काम तो सरल हो गया। छपकको श्रम्मका रुपया मिला एस रुपयेको उसने जुलाहेको देकर वस्न पाया, जुलाहेको जब खावर्यकता होगी तब वह उस रुपयेसे श्रम्म मोल ते लेगा। इस दृष्टिसे तो अव व्यापारका स्वरूप इस प्रकारका हो गया—

प^--->गु--->प<sup>२</sup> [यहाँ वीचमें मु मुद्राके लिए आया है ] देखनेमें आनतक ज्यापारका यही स्वरूप है। सामारण

माल बनाने और वेचनेवाले साधारण जनता की रुष्टिमे व्यापार यों ही हो रहा है। पर लोग उस बाचवाले व्यक्तियों गूल जाते हैं जो प॰ ओर प॰ के स्वामियोंने मु-के स्वामीके रूपमे बैठा हुआ है। वह निसार्य लोकसेवाके भावसे न तो मुद्रा देकर प॰ मोल लेता है, न इस उदार आवसे प्रेरित होकर मुद्रा लेकर उस मालको फिरसे बेचता है। उसका उद्देश्य न तो कुपकती आगरयक्ताकी पूर्वि परता है। उसका उद्देश्य न तो कुपकती आगरयक्ताकी पूर्वि करता है। उसका रुष्टिसे व्यापारका रहण यह है —

[ मु<sup>1</sup> वह रुपया है जो उसने परंच मोल लेनेमें लगाया था श्रीर मु<sup>2</sup> वह रुपया है जो उसे परंच वेचने पर मिला ]

मु पूँजी है। यदि अन्त में परव बेचने पर बतना ही िस्ते जिनना उसको मोल तेनेमें बना था अर्थात् यदि मु र ध्रीर मु । बराबर हों तो इस व्यक्तिस बीचमें पड़ना व्यर्थ हुआ। उसका एकतान तस्य यह है कि मु से मुरे अधिक हो क्योंकि

मु॰—मु॰ = ला ( लास )

खब वह चाहे तो इस लामकी रक्षमको फिर उसी प्रकार व्यापारमें लगाये! चूँकि उसकी पूँजी खब बदकर मुंभाता हो गयी है, इसलिए उसका स्नाम भी पहलेसे खधिक होना चाहिये! इस प्रकार उसकी पूँजी बढती चली जायगी!

प्रश्न यह है कि मु किस प्रकार मु मे चदल गया ? पण्यका परिमाए तो बढा नहीं फिर उसके लिए श्रधिक रूपया कहाँसे मिल गया १ इसके भी पहले यह सवाल उठता है कि मु॰ यानी पहली पूँजी कहाँसे आया ? यह प्रश्न यों उठता है कि मु<sup>9</sup> और मु<sup>2</sup> मे भेद हो सकता है। यह सम्भव है कि कोई मितव्ययी व्यक्ति अपना पेट काट-काटकर योडा-योड़ा नचावे और उसे पूँ जीके रूपमें लगावे। यह पूँजी बहुत इंग्रोंमे उसके निजी परिश्रमका परिसाम मानी जा सस्ती है पर यह बात ला और आगे चलकर जो श्रोर बढ़ते हुए लाभ होते जायंगे उनके लिए नहीं कही जा सकती। इन रक्तमोंको तो उसने यिना परिश्रम किये, विना खपना पेट काटे, बिना मितन्यविता किये, प्राप्त किया है। लाखीं करोडोंकी बात छोडकर एक साधारण उदाहरण लिया जाय। कोई मित्रज्यकी व्यक्ति वक-वक दो-दो रुपया करके छुछ रुपया, मान लीजिये ५०) जमा करता है। यहाँतक तो उसका परिश्रम था। वह इस इपयेसे किसी अच्छी कम्पनी का एक शेयर मोल ले लेता है। अब हर साल घर बैठे उसको कुछ मिलता रहता है यहाँतक कि कुछ वर्षों मे उसका लगाया हुआ सारा रुपया भी वसूल हो जाता है और मुनाफा बरावर श्राता रहता है। जधर कम्पनीका व्यवसाय बढता जाता है श्रर्थात उसकी पूँजी भी जो अशत इस व्यक्तिकी पूँ जी है, बढ़ती जाती है। इसका रहस्य क्या है ? रुपया रुपयेको कैसे जन्म दे सकता है ?

ऐसे बहुतसे लोग हैं जिनको इस प्रस्तपर स्थात आध्यय होगा। वह कह बैठेंगे कि इसमे कौन-सी विचित्र बात है, माल जितनी लागतमें बता उससे अधिक मृत्य ३ मिला, बस यही वो अधिक

<sup>\*</sup>Price.

मिला वह मुनाफा है। इसपर भी हमारा वही प्रश्न यह जाता है, अधिक क्यों मिला ? जब पर्य जतनेका जनना ही रहा, कमसे कम बढ़ा नहीं, तो उसका मृल्य अधिक क्यों मिला ? य प्रश्न और जतर हमके इस वातपर विवश करते हैं के संदोपनें हम मृल्यकी यात समग्र हैं। हम जब कहते हैं कि वीस सेर मेहूँका मृल्य २) है तो हमारा यह प्रयं तो है ही कि बीस सेर मेहूँका मृल्य २) है तो हमारा यह प्रयं तो है ही कि बीस सेर मेहूँ क्यर २) मिल सकते हैं और २) देकर बीस सेर गेहूँ मिल सकता है पर इस अधिक नीचे मे यह माव हवा है कि बीस सेर गेहूँ कानी चाँड़ीके बरावर है जितनी ठि २) में है। यदि एक रुपया नामवाले सिक्कीमें एक

तोता चॉदी मान जी जाय तो हमारा तात्पर्व्य यह है कि बीस सेर गेहूँ ≖दो तोला चाँदी, खर्थात् इन. दोनोंका विनिमयार्घ बरावर

रहती हैं पर विशेष अवस्थाओंको छोड़कर मूल्य परपके विनि-

समाजवाद मयार्घसे बहुत दूर नहीं जा सकता। साधारण मनुष्यको ,श्रपनी धावश्तकताको पूरा करनेवाले पर्ल्योमें दिलचस्पी है। वह जय

वीस सेर गेहूँ देकर २) अर्थात् दो ताला चाँदो लेता है तो यह सममन्द्र किं कल जब मुमे घीका काम पड़ेगा तो इस दो तोले चाँदीको देकर में आठारह छटाँक घी से सकूँगा। यदि यह विश्वास न हो तो मुद्राका चलन उठ जाय और सीघे परयोंक परिवर्तन फिरसे होने लग जाव । अतः मुख्यकी तहमें परयोक परिवर्त्तन है और मुल्य परुयोंके विनिमयार्घके आसपास ही टिप

858

संकता है।

ध्यव हमको देखना यह है कि पण्योंका विनिमयार्थ किसपर 'तिभर है। इस जब दो बस्तुष्मोंको बराबर कहते हैं तो उनमें फोई न कोई समान गुरा देखकर ही ऐसा कहते हैं। यह दो लकड़ियाँ यरावर हैं क्यों ? इसलिए कि इनकी लम्बाई बराबर है। रुईका यह देर लोहेके इस टुकड़ेके बराबर है, क्यों ? इस-जिए कि दोनोंका गुरुत्व अर्थात् पृथ्वीके साथ आकर्षण बराबर

है। इसी प्रकार जब हम यह कहते हैं कि-थीस सेर गेहँ ≂श्राठ गज कपड़ा =दो तोला घाँदी तो इन तीनों मदोंमें वरावरीवाला कौनसा अंश है ? . ऐसा , ज्यवहार तो सहस्रों वर्षीसे होता आ रहा है। इसका तात्पर्य यह

है कि लोगोंकी सहज जुद्धिने इस तत्वको समम तिया है पर अय उसी तत्वको स्पष्ट शब्दोमें व्यक्त करना है। इन सबमें ही भोग्यार्घ है पर वह तो धरावर हो नहीं सकता। जिस आवश्यकताको पूर्ति गेहूँ करता है वह उस आवश्यकतासे भिन्न है जिसकी पूर्ति कपड़ा करता है और जिसकी पूर्ति चाँदीसे होती है वह इन दोनोंसे नितान्त भिन्न है। मात्रा चाहे जितनी धढ़ाया जाय, एकका स्थान दूसरा नहीं ले सकता । अतः वरायरीका श्राथार भोग्यापुमे नहीं है ।

विचार कानेसे प्रतीत होता है कि यह आधार सम है। जिस वस्तुको तथ्यार करनेमें जितना ही अधिक अम लगता है, वह उतना ही महाथें होती है उसका विनिमवाधें उतना ही अधिक होता है। यदि दो परवों को तथ्यार फरनेमें बराधर बराधर होता है। यदि दो परवों को तथ्यार फरनेमें बराधर बराधर अम लगता है तो उनके विनिमवायों बराधर होंगे अत जब हम यह कहते हैं कि इतना नोई इतने कपड़ेके वराबर है तो हमारा भाव और विश्वास वही है कि इतने गत कपड़ेके तथ्यार फरनेमें जितना अम लगा है जतने ही अममे इतना सेर गेहूं उस्पन्न किया जा सकता है।

ध्यय प्रस्त यह है कि अमको नाप तील कैसे हो ? इसका कोई साधारण और सरल बैज्ञानिक उपाय नहीं है। यदि दो भी तो सबके व्यवहारमें जाने योग्य नहीं है। घत अमको नाप पण्डोंसे होती है। किसी थलुको तच्यार करनेम जितना समय लगता है उससे इस बातका अनुमान किया जा सकता है कि उसपि किया जा सकता है की उसपि किया जा सकता है और ठीक भी है कि किसी नियत कालमें सब लोग यरावर घरावर अम नहीं करते पर एक धोसत या सर्देल अवश्य होता है; कोई कुछ अधिक कर ले जावगा कोई कुछ पीछे रह जायगा परनु गाय सरका हो अम उस धोसतक आसपास होगा। यसुके इस निर्माणकालक हो अम उस धोसतक आसपास होगा। यसुके इस निर्माणकालक उपने व्यवह क्य किक प्रमकालक उस्ति हैं। केयल अमकालक राज्योर क्य करिके प्रमकालक उस्ति हैं। केयल अमकालक राज्योर क्य करिके प्रमकालक उस्ति हैं। केयल अमकालक राज्योर क्य करिके प्रमकालक असकाल उपने व्यवह क्य करिके प्रमकालक असकाल उपने व्यवह क्य करिके प्रमकालक असकाल उपने व्यवह क्य करिके प्रमकालक असकाल उपने वें हैं। केयल अमकाल उपने वें विष्

<sup>\*</sup>Labour-time | Socially necessary labour-time

श्रमकालकी भ्रान्ति न हो इसलिए यह श्पष्ट कर दिया जाता है

.१२६

कि इस समयमे जैसे श्रीजार प्रायश व्यवहारमे श्राते हैं उनसे ही काम तेकर एक ध्योसत श्रमिक जितने कालमे उस वस्तको तय्यार कर सकता है उसी कालसे अस और अमके द्वारा विनि-

मयार्थका श्रतमान होता है। इस कालको समाज-दृष्ट्या आव-

श्यक असकाल कहते हैं। रिसीको यह भ्रम न हो कि हमने कच्चे मालका लिहाज

नहीं किया है। जब इस बाइसकिलके विनिमयार्पकों निकालने

बैठते हैं तो पूजीके अभकालमें बतने सोहेके अमकालको भी जोड सेते हैं।

श्रान यदि हम श्रपने पराने प्रश्नपर श्रा जाय ती यह स्पष्ट है

कि किसी पण्यका मूल्य मुख्यत उसपर स्वर्च किये गये श्रम र निर्मर है। इसको ध्यानमे रखते हुए उस व्यापारीको लाजिये

जिसने पहले रुपया लगाकर कपडा या अन्न सील िया और

फिर उसको बेचता है। उस कपडे वा अझके विनिमयार्धको सामने रखकर इसने मुल्य दिया होगा! इसके घर -हे रहनेसे इस विनिमयार्थमे साधारणत कोई बृद्धि-विशेष नहीं होती।

इसितए येचने पर भी उसे सामान्यत उतना ही मिलना चाहिये। यदि खाधव मिलता है तो इसलिए कि उसने कभी सस्तीके समय

माल रारीद लिया होगा और अब मॅहगीमे वेचता है या थोक तेकर <u>फ</u>ुटकर वेचता है इत्यादि । इन सब वातोंके होते हुए भी उसको बहुत लाभ नहीं हो सकता अर्थात वह बहुत पूँजों नहीं

वटोर सकता। उससे श्रधिक वह कमा सकता है जी पएयको लेकर उसे परयान्तरमे परिएत करता है। जो हई मोल लेकर उसका वपडा बनवाकर बेचता है उसे अधिक पैसे मिलेंगे,

क्योंकि वईको क्पडेमें बदलनेमें जो अमकाल लगा उसने क्पडेके

१२७

मृत्यको कईके मृत्यसे वदा दिया। मालको एकसे लेकर दूसरेके हाथ बेच देनेके व्यवसायकी अपेता कच्चे मालको लेकर उससे 'पका माल तय्यार करके बेचनेमें सदैव अधिक मनाफा होगा . श्रीर जितना ही अधिक सनाफा होना उतनी ही अधिक प् जी बढेगी। पर यह यात इतनी सरल नहीं है कि इतनेमें ही खत्म हो जाय। पपड़ेका मूल्य तो चईसे अधिक होता है पर मुनाफा किसकी जेयमें जायगा ? ज्दाहरणसे देखिये। प्राचीनकालमें कारीगर स्वतन्त्र होते थे। आज भी जुलाहे या कोरी, लुहार, मिली स्थतन्त्र होते हैं अर्थात् अपने खीजारके आप लामी होते हैं श्रीर जो पण्य तय्यार करते हैं उसका मुनाफा आप लेते हैं। जनाहेके पास करचा होता है, वह सुद्ध मोन लेकर कपड़ा बनाता है और वेचता है। यदि किसी महाजनसे कुछ ऋग भी लेता है तो वह महाजन अपना रुपया और ज्याज ले सकता है, करंघे, करघेके वने माल और उस मालके मृत्यपर अधिकार उस जुनाहेफा ही रहता है। कपड़ा विननेका कोई बढ़ेसे बड़ा कारफाना हो, वह है उसी प्रकारकी जगह जैसी जुलाहेके र कान-की विननेवाली दालान । उसकी बढ़ी सशीनें करघांके ही विस्तत रूप हैं और काम करनेवाले जुलाहे हैं। अब यदि अमरवाला न्याय यहाँ भी लागू माना जाय-श्रीर न माननेका धोई कारण नहीं है—तो यह कारीगर ही मशीन और मशीनसे वने कपड़ेके खामी हैं और सारा मुनाका इनमें ही बॅटना व्यहिये। जिसका रुपया लगा है वह अधिकसे आधक अपना मूल और उचित न्याज ले ले। पर इससे तो उसका परितोष नहीं हो सकता। इतनी बड़ी मशीन रखनेका तात्पर्य यही है कि अस कम तने।

- जिस मशीनपर सी मखदूर लगे होंगे वह सी खतन्त्र कारीगरोंसे

ख्रिक काम करेगी। इक्ट्रा मोल लेलेसे क्या माल भी सत्ता मिलेगा। साल ख्रांचक होगी, इसलिए यदि कभी काम पड गया तो ऋषा सुभीतेसे मिल सकेगा। पर इन सब सुवि-धार्थोंका उपयोग ही क्या हुआ, खर्थोत रुपया लगानेवाले मज़-दूरोंका रम्पत्ति मान ली गयी। यदि उसले इसलिए रुपया लगामा होता कि पष्य खुम तैयार हो और लोगोंकी आवश्यकताएँ सुगमतासे पूरी हो तो वह इस बातको मान लेता पर वह भूगोंकी खज़ बोर नहोंकी वक्षकी कमी न हों इस उह रेपले क्यासाय

समाजवीद ।

१२८

करने नहा आया था, वह तो अपने रुपयोंकी स्नांतिकी पृद्धि याहता है। यक काम रुपया लगानेवाले कर सकते हैं। मशीनोंके युगके पहिले यही किया जाता था। बनारस जैसे नगरोंने जहाँ बहुतसे कारीगर देशमी आल सैयार करते, हैं, जब भी ऐसा होता है।

क्तानार परामा माल तैयार करते. हु, ज्यान मा पूर्वा हाता हूं। रूपयेवाले कारीगरोंको ऋगु देकर उनसे यह शर्त करा लेते हैं कि तैयार होनेपर माल पहले हमको दिखला मोना। हम न लें तथ दूसरेके हाथ येचना। दावा होनेसे हाम भी छुड़ हश्त हों हैते हैं। इससे कारीगरको स्वतन्त्रता चहुत कुछ नष्ट हो जाती है की संस्तानिक होता है। यह स्वत स्वतन्त्रता होते हैं।

देते हैं। इससे कारीगरकी स्वतन्त्रता बहुत कुछ नष्ट हो जाती है जीर पूँजीकी बृद्धि होती है। पर यह भी पय्यीप नहीं है। यही कारीगर यदि एक जगह काम करें तो खर्च कम पड़े, फिर भी जब तक स्वतन्त्र यन्त्र चलते हैं तबतक श्रहचन रहती है। रार्च तो बसुत तब कम होता है जब स्वतन्त्र यन्त्रोक्षी जगह एक महायन्त्र हो।

मा ज तक स्वतन्त्र यन्त्र चलत है तबतक श्रहचन रहता है।
रार्च तो बस्तुत तब कम होता है जब स्वतन्त्र यन्त्रोक्षी जगह
एक महायन्त्र हो।
महायन्त्र यानी सशोनोंने रुपवेवालोंका पद प्रवल कर दिया
है। साधारण करीगरकी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह इन्हें
मोल हे सके। यदि बहुतसे कारीगर मिल जायँ तो भी उनके
लिए मशीन खरीदना कठिन होगा। रुपवेवाले अपने रुपये और

सालके द्वारा मशीन ले सकते हैं । इस प्रकार वह यन्त्रके स्वामी बन जाते हैं। अब रही अमकी बात। उनको स्वतन्त्र कारीगर तो चाहियें नहीं केवल मजदूर चाहियें अर्थात् ऐसे लोग चाहियें जो पैसा लेकर श्रम करनेको तैयार हो श्रीर श्रमनी मञ्जदरी माउसे मतलब रखें, अपनेको चन्त्रादिका खामी सममकर मालिक वननेका स्वप्न न देखें। ऐसे लोग पर्व्यात संख्याम मिल जाते हैं। रवह कहाँ से ब्याते हैं इसका विचार 'पूँजीवाद' वाले अध्यायमे होगा पर लड़ी द्रटती नहीं, आदमी बराबर मिल जाते हैं। मिलनेकी हो बात नहीं है, ऐसे लोगोकी संख्या षरावर बढती जाती है जिनके पास खेती वारी घर त्रादि कोई सम्पत्ति नहीं है। उनक पास अपने शरीर मात्र हैं। मनुष्यका शरीर तो कोई लेकर क्या करेगा, उसका तो यहा उपयोग है कि उससे काम लिया जाय यानी काम कराया जाय, उसमे श्रम फरनेशी जो शक्ति है उससे काम लिया जाय। यह काम शुलामी-प्रथा द्वारा भी हो सकता है पर यह प्रथा यक तो कहने-सुननेम भी द्पित है, दूसरें महंगी भी है। गुलामकी देख-रेखमें धा पेता लगता है। वह काम भी कम करता है। यह गतुच्य-की मनोकृति है कि वह जितने ही बन्यनेमि रखा जाता है बतना ही श्रसन्तुष्ट रहता है और काम कम करना है। यहीं कारण है कि यह प्रया चठ गयी। इसको उठानेका श्रेय यूरोफ वानों भी धम्में मुद्धि नहीं वरन् व्यवसाय वृद्धिको है। दूसरा उपाय वहीं है जो बरता जा रहा है। यह जीग अपने रारीरफे स्वामी वने रहते हैं पर अपनी अमशक्तिको समय-निशेषके लिए हपयेवालेके हवाले कर देते हैं। ऐसे बोगोंके लिए कुछ दिनोंसे 'सर्वेहारा'क नाम चल पढ़ा है। अकल्चिनक कहना भी छुरा न-

Proletarian

cfg

होगा । - तात्पर्य यह है कि इनके पास कुछ नहीं है । न्वही सच्चे मजद्र हो सकते हैं जो पूर्णतया श्रकिन्चन हो । उसको लोग दान,

दया या धादरके भावसे शेरित होकर भले ही भोजन दे दे , पर

वह स्वय श्रपने जीवननिर्वाहके लिए कुछ कर नहीं सकता। यदि उसके पास रुपया हो तो अपने कामके पट्य मोल ले ले या कोई परय हो तो उसे वेचकर दूसरे परय ले। हमारे सर्वहाराके पास हुछ न होते हुए भी एक वस्तु है। वह है उसकी श्रमशक्तिक्ष श्रम करने की शक्ति। यस वह रूपये वाले के हाय इसी को वेचता है। यही उसका एकमात्र परुय है। इसका विनिमयार्घके हिसाबसे उसको मुल्य मिलता है। इसी मृल्यको पारिश्रमिक या मजदूरी। फहते हैं। मजदूरीके सम्बन्धमे थोड़ा श्रीर विचार कर लेना श्रच्छा

होगा। रुपयेगले वाजारको देखकर ही मजदूरी देते हैं। एक श्रीर प्रयोवाला है जो घाटा सहकर भी कुछ दिन चल सकता है, दूसरी छोर मजदूर है जिसको अपने भूखे और तने वच्चोंके लिए आज सायकालके लिए कुछ प्रम्य करना है, नहीं तो वह दम तोडने लगेंगे। कानून जिसको रुपयेवालोंने ही बनाया है, भले ही दोनोंको बराबर कहे पर वस्तुत बराबरीका कही नाम

भी नहीं है। मजदूरको अगला रुपयेवालेकी शरी माननी पढ़ेंगी। इतना ही है कि थाजारना रख देखकर शर्ते कभी हुछ कडी, कभी कुछ ढीली हाँ जायँगी। शर्तीका निचीड़ यही है कि मजाद्र हमसे कम मजदूरीमें अधिक काम करे।

प्रत्येक रुपयेवाला जो सन्नद्र रताता है अर्थशासका या दर्शनका पविडत नहीं होता पर मजदूरीका तत्व न सममते हुए भो व्याहार-बुद्धिसे दो तीन व ताका लिहाज सजदूरीमें रखता

# &Labour Power. † Wages

मजदर जीता ही नहीं बरन स्वस्य रहे। यदि यह न हुआ तो

१३३१

उसको श्रमशक्ति ही नष्ट हो जायगी । ।इसके साथ ही उसको जो मजदरी दी जाती है उसमें इस बातकी रिजायत भी रहती है कि बहा अपने स्त्री-बचाँका भी कुछ भरणापोपण कर सके। यह इसलिए नहीं रहती कि किसीको मजदर या उसके क्रुद्रियोसे प्रेम है। यात यह है कि यदि साधारण बालिस पुरुपके पत्नी न हो तो वह प्राय अर्धविचिप्त-सा रहता है। ऐसी बशामे वह ठीक ठोक काम नहीं कर सकता। यदि मजदरकी श्रमशक्तिसे लाभ उठाना है तो इसके लिए इसका भी प्रयन्ध करना होगा कि वह कुटुम्पका चेनकेन प्रकारेण पालन-पोपण कर सके। इसकी तहमें एक और वात छिपी हुई है। मजदूरकी धमशक्ति तो हमारे रुपयेवालेके लिए वही हैसियत रखती है जो उसके पश्चिमकी अमशान्ति। उसके लिए दोनों ही उत्पादनके साधन हैं। वह नये पश्चिनको खरीदनेके समय यह जानता है कि फ़ब्द वर्षीमे यह वेकार हो जायगा और फिर नया एखिन मोल लेना होगा। इसलिए वह प्रतिवर्ध सुद्ध रुपया। निकालकर रखता जाता है। इसी ढ०वेसे वह समयपर नया यन्त्र कर फरता है। भजदूर भी कभी बुद्ध होता है और बरता है! फिर फहींसे नया मजदर ता लाना होगा। मजदर किसी कारपानेमे तो ढलते नहीं ; मनुष्यसे ही तो सनुष्य पैदा होता है । इसलिए, जैसे नये पश्चिनको मोल लेनेके लिए योझ-थोटा रुपया पहिलेसे जमा किया जाता है, उसो प्रकार योडा-सा रुपया मजदूरको इसलिए भी दिया जाता है कि वह विवाह करके बच्चे पैदा करे । और उनको पाले पोसे लाकि जब वह बेंकार हो जाय तो नया मजदूर तैयार रहे। मजदरीका यही रहस्य है। मजदरी मजदूरकी श्रमशक्तिम मूल्य है और मूल्य लगाते समय इस वातमा भी लिहाज रहता है कि शक्तिम मन्दिर अर्थाम् मजदूर देहेन और मनसा यंगासम्बद्ध श्रवस्थ न रहे और अपने वेकार होनेके पहले अपने जैसे कुछ दसरे शरीर पैदा कर जाय।

इस प्रकारके मजदूर चीर नारीगरमें बड़ा अन्तर है। कारीगर गरीब हो तो भी उसको यह सन्तोप चीर यह गर्ब होता है
कि अमुक बस्तु मेरे हायों की कारीगरी है। सजदूर किसी महाधन्नके एक छोटेले पुर्वेसे सम्बन्ध रखता है। कारकानेमें कपड़ा
या जूता या मोटर, कुछ भी बनता हो पर मजदूर यह नहीं कह
सक्ता कि इस प्रथमको या इसके अमुक अंशको मैंने मनाया है।
ससका कात्म नाहे पैरान कहे पर बन्तुत वह दास है चौर
नियत कालके लिए रुपयेबालेको इसी प्रकार उसपर स्वल है जैसे
कि भूमिया अम्म साध्योपर। कमसे कम रुपया लगानेवालेकी
यही धारणा होती है।

य. सब हो भर यदि मजदूरको मजदूरिके रूपमे खपने अमका पूरा मृश्य मिल जाता है तो किर रूपया लगानेवालेको कोई बिरोप मुनाफा नहीं हो र फता। स्तुत्ते रुपहा बनता है। स्तुत्का विनिमयार्घ तो पहले ही देकर स्तु लिया गया था! अब असिफ जितने वेट अम कद्ता है असका पूरा मृश्य उसको दे दिया जाय याना असकी मजदूरी इस मृश्यके वरावर हो तो कपड़ा बेचने पर वहा सुत्का मृश्य वच रहेगा पर इससे तो ज्यापार पनप नहीं सकता।

पर रुपया लगानेवालेके सीमाग्यसे ऐसा होता नहीं। इसके भीतर एक यहुत बड़ा रहस्य है और वही मुनाफेकी छुंजी है। तथ रईसे सूत बनता है तो उसके विनिययांचम क्रोई भेद नहीं पढ़ १३ तर उसका भोग्यार्च बदल जाता है। म्सान लीजिय कि रुईका विनिमंदार्ष जो उसके अमंकालपर निर्कर है वि है। और जो मुद्ध मिला वह मू है तो मू-में दो थंश विश्वमान हैं। पक तो वि च्योंका लों है, दूसरा यह विनिमधार्ष है जो अमके द्वारा उसमें थाया है। यदि इसे वि कहें तो , ह

वह वि वि विचारणीय है। अमराकि एक विलक्तण वस्त है। वह अपने व्ययकालमें अपने पुनर्जन्मका प्रवन्ध कर जेती है और साथ ही अपनी सन्तित भी उत्पन्न कर लेती है। मान लीजिये कि कुछ सुत है। उसका िनिमयार्घ ३) है। एक मजदूर दस घरटेके लिए।) रोजकी मजदूरीपर रखा जाता है। अब यदि मजदूर इस घरटे काम करके ।।) का विभिमयार्घ पैदा करे पानी उस स्तपर जो परिश्रम करे उससे मालका मुल्य २॥) मात्र हो जाय तो मन।फेकी कोई जगह नहीं रही। पर वस्तुतः होता यह है कि वह पाँच सात 'घरटेके अमसे ही उसका विनिमयार्थ (1) घढा देता है। पाँच सात घरटेमें वह मजदरीके बराबर श्रम कर चुक्ता है। इतनी देरमें वह अपने अमका विनिमयार्थ तो कच्चे मात्रमें जोड़ चुकता है। पर उसे कई घरटे अधिक काम करना पड़ता है। इस श्रमकालका उसे कुछ नहीं मिलता पर विनिमयार्घ तो बढ़ता ही जाता है। यदि पाँच घरटेके बाद माल शा) फा था तो दस घएटेके बाद वह कमसे कम ४) का होगा। अपने विनिमयार्घके ऋषा जितना विनिमयार्घ मवदर पैदा करता है ( या यों कहिये कि मनदरको विवश होकर पैदा करना पहता है ) उसे श्रतिरिक्तार्घक्ष कहते हैं।

र्णम्थहें अतिरिक्तार्थं ही । सुनाफेश स्त्रीत है। जो क्या माल मोल लिया गया था उसका तो विनिमयार्घ दिया ही गया था। मजद्रको भी उपके श्रमका विनिमयार्घ मजदूरीके रूपमे दिया जाता है। परन्तु अधिक अभ करके जो अतिरिक्तार्घ वह पैदा फरता है उसके लिए उसे कुछ नहीं मिलत । पर यह श्रातिरिक्तापे वैयार मालके मृल्यके भीतर विद्यमान है। जो हमने उनाहरण लिया था उसमें अमके द्वारा उत्पन्न किये गये विनिमयार्थ नि के दो भाग करने होंगे एक तो भज्यदृरके अमका विनिमयार्घ और दूसरा मज्दूर द्वारा उत्पन्न किया गया विनिमयार्घ। यदि इनको श्र और श्र कहें तो हमको

वि + वि = मृ.को इस रूपमे लियना होगा--

वि¹+ (श+अ) ≔मू

XE9

इसमे जो व्यं वाला अश है वहां रुपया लगानेवालेका मुनाफा है। जो प्रश्न क्रध्यायके त्रा रम्भमें उठाया गया था. उसका यही

उत्तर है। रुपये लगानेवालेका यही प्रयत्न होता है कि वह मज्-दूरोंसे अधिकसे आधिक काम ले अर्थात् उनकी श्रमशक्तिका बिनिमयार्च चुकाकर उनसे ऋषिकसे श्रधिक श्रतिरिक्तार्घ उत्पन्न करावे । यह व्यतिरिक्तार्थ उसके हाथ मुक्त लगता है और यही उसका मुनाका है। जितना हा मुनाका अधिक होगा उतनी हा उसकी पूँजोंमे पृद्धि होगो।, इस प्रकार उसकी, प्राथमिक पूँजी अपनेको वदा सकतो है अर्थात् रुपया रुपयेको पैदा करता है।

इस प्रकार जो पूँ जी पैदा होती है उसपर ज्यक्तियों या व्यक्तिमृही , त्रयोत् कप्पनियोज पूरा-पूरा स्तत्व होता है। जनता या राजका चसपर कोई ।नयन्त्रस्य नहीं होता। इसकी

विका प्रयोग करना अनावरूमक और आर्मक है।

विनिमय और वितरसिके साधनीपर निजी स्टब्स १३

क्या परिशाम होता है इसपर 'पूँ बीबाद' बाले अध्यायमे विचार होगा।

# नवाँ अध्याय

#### विनिमय और वितरणके साधनोंपर निजी स्वत्य

उस्पादनके साधनोंके भाग साथ विनिगय और वितरगाके साधनींपर भी सन्तेपसे विचार करना अच्छा होगा। इस कोटिमे बङ्क रेल, जहाज, दूकान शामिल हैं। इन सवपर व्यक्तियों या थोड़े थोडे व्यक्तियोंके समृह यानी कम्पनियोंकाक अधिकार है। यह बात नयी नहीं है। रेल बायुयान ज्या स्टीमर न रहे हों पर नाव वजहा, वैजयाही छकड़े तो घे ही। यह व्यक्तियों के ही हाथ से थे। समय समय र लोंगों को ऋण की षाषरययता पडती थी। उसे महाजन पूरा करते थे। प्राज भी महाजन हैं पर उनके स्थान में अब बड़ बढ़ते जाते हैं। फखा श्रीर बना सब तरह का माल दूकानों पर विकता था और अन भी विकता है। इन सन व्यवसायों से जो लाम होता था और है वह इनके थोड़े से गालिकों के हाथ मे जाता है। पर ब्यालकल एक विशेषता हो गयी है। जो लोग महाजनी करते हैं वह देखते हैं कि बढ़े बढ़े कल कारखानों को ऋण देना अधिक लाभदायक होता है। इन कारलानों को यासा मुनाफा होता है, इसिन्ये

कम्पनियोंको वर्गाना भी शिवहरो-और इस काचायमें ब्यक्तियोंमें हो को गयो है क्योंकि कानुनको हक्ति भी वह व्यक्ति हैं कीर उनका साध व्यक्ति क्षत्र योदेसे व्यक्तियोंके द्वितमें शिक्ती हैं हैं।

अर्थात् यह मिलों में हिस्से मोल ते लेते हैं। इसी प्रकार जिन लोगों को कल-कारखानों से मुनाफा होता है , यह अपनी पूँजी बहुों में नगाते हैं और महाजनी करते हैं। यही लोग जहाज और रेलकी कम्पनियों के हिस्से मोल से सेते हैं या नई कम्पनियाँ घोलते हैं। इससे इनको यह मुविधा होती है कि ऋपना माल

१३६ ध्याज और मूल अच्छी तरह ने सकते है। ऋख देते-देते महाजन

सस्ते में जहाँ चाहते हैं भेज सकते हैं। एक ही, या एक ही गुटके हाथ में माल रुपया और यातायत के साधन हरशयन विनिमय श्रार विंतरण के साधन, होने से व्यय में किकायत श्रीर श्राय में षृद्धि की जा सकती हैं। अपने प्रतियोगियोंको द्वाया जा सकता है श्रीर अपना मुनाफा अर्थात् आगे के लिये पँजी घडायी जा सकती है। इन्हीं सब कारणों से कई विदेशों को माल भारतीय माज से सस्ता पड़वा है । इसका क्या परिकाम होता है यह पूँजीवाद वाले श्राध्याय में दिखलाया जायमा । वस्तुतः श्रिनियय चारे वितरस के साधनों की एक ही दशा है। एक रूस ही ऐसा देश है जहाँ यह चींजें अब वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं हैं। पर एक बात है, और बलुओंके कपर वैयक्तिक स्वत्व होते हुए भी कुछ देशों में रेतावे पर न्यूना-धिक राष्ट्र का स्वल है। विदेशों में बेल्जियम और जर्मनी इसके कवाहरण हैं । भारत खुद इसका अच्छा खदाहरेंग है। हिस्ट इरिडयन, नार्य पेस्टर्न, ईस्टर्न वेद्वाल, जी० खाई० पी० यह संब

लाइनें सरकारी हैं। अब ओ० टी भो सरकारी हो गयी हैं।

# दसवाँ अध्याय

#### **वर्गस**घर्ष#

वर्रायुद्ध, वर्गसंघर्ष वा श्रेणीयुद्ध शब्द भी हमारे देश मे खूब चल पढ़े हैं। किसी न किसी मकार यह समभा जाने लगा है कि समाजवादियों की परिभाषासे इन शब्दों का बिरोप सन्वन्ध है श्रोर समाजवादी ही वर्षयुद्ध फैगाने के दायी हैं। वर्ष शड़े नेता जिनसे यह काशा की जाती है कि श्रीरों से श्राधिक समम्प्रार होंगे और भ पा भी क्षिक नापन ती अतर वोलते होंगे देवी पार्षे कह जाते हैं विचका यही तास्पर्य हो सकता है कि वर्षयुद्ध कि जेने की जिम्मेदारी समाजवादियों पर है। यदि बह न होते तो वर्षयुद्ध न होता।

वर्गेयुद्धं का स्वरूप समम्मना वहुत बाबरथक हैं क्योंकि समाजवादियों की दृष्टि में जितनी हानि उत्पादन के साधनी पर निजी स्वयसे होती है उतनी ही हानि वर्गेयुद्धसे होती है। पिना वर्गेयुद्धको समस्रे हुए पूँजीबाद् भी समस्रो नहीं जा सकता।

प हुने तो वर्ष शान्त्रका कार्य जानना जरूरी है । साधारणतः जोग वर्षका रायोग वाँ ही कर दिया करते हैं पर उसका एक विशेष पारिमाधिक कार्य है। बहुने काव्यायमे हमने जानवृत्रकर 'समुदाय' का प्रयोग किया है। खानकज जो कशान्ति कैल रही है उसका कारण समुदायोंका लोग, समुदायोंकी राया समुदायोंकी कारण समुदायोंकी कारण समुदायोंकी कारण समुद्दायोंकी कारण हो सकता है। सहत्योंक समुद्द समुदाय है। यह समुद्द किसी भी प्रकारसे एकन हो सकता है। मेने तमारोक विषय, मजहवी करवी करवा की, मनुष्योंके समह

<sup>■</sup> Class-War या Class-Struggle

पन्त होते हैं और किसी निकित्त ह्यूमें उनको समुदाय कह सकते हैं, परन्तु वर्ग के शब्द समाजवादी परिभागमें एक विशेष धर्यमें धाता है। इसी धर्यमा किसी-किसी शब्तीय भाषामें 'श्रेणी'के शब्द धाता है।

जिल समूहके ज्यक्तियों के आधिक हित एकसे होते हैं उसको वर्ग कहते हूं। जैसे, खानिवारोंका एक वर्ग है, मजदूरोंका क्रूर वर्ग है मिल मालिओंका तीसरा वर्ग है। यह भी कोई ठीफ परिभापा नहीं है पर इससे वर्ग राव्यक भाव सममन आ जाता है। इस यातको ध्यानमें रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि पहले अध्यायमें समुदायके स्थानमें प्राय सवैत्र वर्ग राव्य रखा वा सकता है। समुदाय या तो खस्यायी हैं या उनके खारो हित यायी हैं की उनके कोई आर्थिक हित नहीं है पर वर्गके ते हित थायी हैं और उनके लोभ और प्रतिस्पदाके करया ही व्यक्तियों और ममुप्त-समुहोंके जीवन वनते विगडते रहते हैं। इस प्रतिस्पदाका नाम ही वर्गयुद्ध या वर्गसुष्ठ है।

वर्गमुद्ध अनािर-कालसे तो नहीं चला जाता, पर है पहुत पुरानी चीज । कमसे कम जबसे सम्य समाजका जम्म हुआ बानी ऐसे समाजका उदय हुआ, जिसमे कुछ लोगोंके हाथमे मूमि और पूँजीपर अधिकार हो और दूसरे लोगोंको उनके आजित रहना पड़े तस्से यह वर्ग सहुर्प शुरू हुआ। एक और बह वर्ग या जिसके सदस्य दूसरोंके अमसे लाग उठाते थे जाते वह लाम पिछले अध्यायमे समामित्र हुए अतिरिक्त कार्मी देश हुए सुनाफित रूपमे हो चाहे वह अनिजित शुद्धि अर्थाम् लगानके रूपमे हो दूसरी और वह वर्ग या जिसको अपने असक फल पहलें वर्गको सींप देना पहला या। जिना व्हंय परिश्रम किये दूसरों के अमसे लाभ उठानेको शोपण क्ष:'कहते हैं 1-इस दृष्टिसे · महला नर्गे शोपक वर्गः खीर दूसराः वर्गे शोपित वर्ग कहला सकता है। यह बात नहीं है कि शुरूसे श्राजतक शोपकों और शोपितोंका स्वरूप एक-साही चला आया हो। शोपएके कई दक्ष व्यव मिट गये हैं। उदोहरएके लिए गुलामी प्रयाका व्यव प्रायः अभाव हो गया है। इसके साय ही। शोप एके श्रीर फई दक्षोंका हालमें आविकार हुआ है। इनका प्रयोग वहे-यहे साम्राज्यवादी । देश उपनिवेशोंमें करते हैं। अभी । भारतका इतिहास तो वर्ग सङ्घर्यको दृष्टिसे विलक्क नहीं किया गया है पर यूरोपका इतिहास कुछ इदतक इस दृष्टिसे लिखा गया है। विचार करने से देसा प्रतीत होता है कि भारतमें भी वही शक्तियाँ काम करती रही होंगी जिनका खेल युरोपमें देख पड़ता है।

वर्ग-संघर्ष को बहुत : थोड़े में यो सममाया जा सकता है। प्रत्येक युग में अर्थके उपार्जनका कोई न कोई प्रमुख सम्यन होता है और उस साधनपर एक वर्गका आधियत्य होता है। यह ही सकता है कि वह वर्ग पैतृक हो पर यह भी मन्भव है कि पैतृक न हो। फिराभी बर्गके सदस्योंका संघटन पैतृक वर्गवालोंसे किसी दृष्टिमें कम नहीं होता। जमीनदारोंका वर्ग पैठक है पर पूँजीपतियोंका नहीं है। पर पूँजीपतियोंका वर्ग जमीनदारोंसे कहीं श्रिधिक संबंदित और बलवान है। अस्त तो जैसा कि हमने उपर शिखा है, जिस वर्गके हायमें; अर्थोपार्जनके प्रमुख साधनौंपर श्राधिपत्य होगा वह समाजमें सबसे वलशाली होगा। उसीके हाथमें राजनीतिकः शक्ति होगीन आर दसरे वर्ग हसके ष्ठापोन होंगे जैसे प्राचीन कालमें वह वर्ग । जिसका मूमपर मधिकार'या सबसे प्रवला या क्योंकि उस समय अर्थीपार्जनका 

<sup>•</sup> Exploitation

संमाजवाद

\$80

प्रधान साधन भूमि थी। चाणिज्य-ज्यापार या सही पर बहुत संकृपित । छोटे-छोटे राज्य थे जिनमे आपसमें आये दिन लड़ाइयाँ हुआ करती थीं, ज्यापारी खच्छन्द रूपसे नहीं पनप सकते थे। इस चत्रिय वर्गका सनपर अधिपत्य था और स्वमान वतः इसने समाजका सहुटन ऐसा किया था कि इसका श्राधि पत्य चिरस्थायी रहे । यह बात केवन भारतमें नहीं, प्रत्युत उस कालके सारे सभ्य जगतमें थी । बैश्य और शृह चित्रयके वशः वर्सी, खाशित खाँर कृपाकांची थे। केवल एक वर्ग था जो खर्यी-पार्जनके साधननोंसे अलग रहकर भी चत्रिय वर्गका मुक्तायिला पर सफता था। वह था जाहाण-वर्ग। माक्रयाने कर्थेोपार्जन छोड़ दिया था और इ॰ भरोसे था कि दूसरे लोग उसका भरणपोपण करें। इसके लिए वह विधा-दान तो करता ही था, जनताके इस विश्वाससे भी लाभ चठाता वा कि उसकी मध्यस्थता से ही लोग सुगमतासे इहलोक्से परलोक पहुँच सकते हैं। इस-लिए वह चत्रिय-वर्गसे टकर है। नहीं लेता था, बल्कि अपनेको कभी-कभी उससे श्रेप्र भी मानता था । कभी-कभी तो ऐसा होता

या कि एक ही व्यक्ति राजा और पुरोहित होता था। पर जहाँ देसा नहीं हुआ वहाँ दोनों वर्गीमें सह्वर्ष हुआ जीर अन्तर्में अर्थ परिवासियों अर्थात् वृद्धित हो विजय हुई। भारतकी बहुत ही पुरानी पीराधिक कथाओं मेसे कहें में यह इतिहास विकार उप में वर्धित है। पहले तो विश्वामित्रका विराहसे हात कर कठोर तपस्या करके माहाण धनना माहालों के प्रधान्यका सूचक है किर चृत्रियों का प्राथमित होता है। परहुराम इक्षीस बार पृथ्वीको

एत्रियोंका प्राधान्य होता है। परप्रुपान इक्षीस बार प्रविक्ती तिःस्त्र करते हैं। पर उनकी प्रत्येक विजय के बाद चृत्रियोंका राज्य होता है। अन्विकाके ज्याहके सम्बन्धमे वह भोष्मसे युद्ध ठानते हैं पर इसके बाद वह भी थककर बैठ जाते हैं और फिर सारे भारतमें चट्टियोंका ही राज्य होता है। इस सारी क्यावलिका एकधान निज्जी यह है कि अर्थीपार्जनके साधनपर अधिकार रखनेवाले चित्रवांनि परलोकको छुखींके रखनेवाले महायाँगें तकने व्याकर खाधिपरच अपने हाथ में रखा। जाडाएगें किंग क्यान काडाएगें किंग स्वान काडाएगें किंग स्वान काडाएगें आरे चित्रवांका एक प्रकारका समस्तीता हो गर्या—सिद्धान्ततः चित्रवांने जाडाएगें के अपने हो मर्या निवारतः वह माहायादि सभी के अपर रहे।

हमने झाइएए छोर खनिय सन्दोंका जो प्रयोग फिया है एसको खीर घटनाइक्सको योहासा धन्त हैना होगा। बाकी ठीफ यहां अवस्था अरोपमें मरेसी खीर धर्माध्योमें सहये खीर समामके बाद अस्पन्न हुइ। यह दूसरी चात है कि हमारे यहाँकी अपेका जनके यहाँ यह बान कहें सी, स्पात् कई हमार, वर्ष पीछे हुई

असु, यह शितय वर्ग तो, जिसे सरदार या सामन्त वर्ग भी यहते हैं—वर्षाक इनका आपसका सक्वठन पाय पेसा दा होता या कि सर्जीपर एक समाद या सहराजाधिराज, उमके नीचे न्यूनाधिक स्वतन्त्र अर्थात एक्टफ हेराके नरेग मीर न्यूनाधिक स्वतन्त्र आर्थात एक्टफ हेराके नरेग मीर इनके आयोन न्यूनाधिक स्वतन्त्र आर्थात सरदार आर्थात जागीक हार होते थे—समानमे शार्पक्षमानीय था और वर्गोक इसके साथ निस्तर सक्वर्ष यकता रहता था। सद्वर्षका अर्थ यह नहीं है कि सरावर युद्ध होते थे। सद्वर्षका स्वस्य असन्तोय और आशिक ससदयोग या। यद भी स्पष्ट है कि सह्वर्ष, उसी वर्ग से होता या जो स्वयं अर्थोत्यादनके काममें लगा या पर जिसके काममें निजयान अर्थोत्यादनके आपते लगा था पर जिसके काममें निजयान अर्थोत्यादनके आपते वर्गी थी। इस प्रकार से देने थे, एक तो ज्यापारी, दूसरे सामान्य छपका। छएकोठ आरेर-से भारतमें भाषीन वगलरे काम कर्ये आपते हैं आन्दोतन हुए इसका

ठीक पता नहीं, खाधुनिक म्युगमें, पिछले सी-डेड्नेसी सालमें, तो कई बार अशान्तिने छोटे-मोटे बिद्रोहका रूप पकड़ 'लिया है !

ಕಟ್ಟಾ

भारतमें प्राचीन कालसे खंगेजी राजकी स्थापना तक वरिएक वर्ग यह प्रयन्न कर रहा है कि छोटे-छोटे राजोंके स्थानमें एक विशाल राज बना रहे । यूरोपमें कई अवमर्धेपर व्यापारियोने लड़कर श्रपने लिए विशेष श्रधिकार प्राप्त किये थे। संतोपकी ऐसी अवस्था हजारों वर्षतक चली गयी। धर्यो-पार्जनके साधनोंमें कोई जबर्दस्त परिवर्तन नहीं हुआ और सङ्घर्यने भी कोई उत्कट रूप घारण नहीं किया पर जब भारत तथा पशियाके अन्य देशोंसे यूरोपवानींका सन्यन्ध स्थापित हुआ तो रुपया व्यापारियोंके हायमे बढ़ने लगा । शीरे-धीरे श्रयौँपार्जन-का यह साधन प्रवत हुआ और इस साधनके स्वामी खर्धात नगरों हे रहनेवाले व्यवसायी प्रयल होने लगे। उन्होंने अपने लिए भॉति-भॉतिकी रियायतें चाहनी शुरू की और उन बन्धनोंको हर्देवानेकी कोशिश की जो राजनीतिक तथा अन्य प्रकारीसे उनके व्यापारिक विकासको बॉघ रहे थे। उनके असंतोपने अनेक श्रमेक रूप धारण किये, कहीं भजहवा, कही श्रद्धराजनीतिक कहीं ग्रुद्धी राजनीतिक। पुराने अधिकारी-वर्गवालोंको उनका यह काम पसन्द न था, इसलिए उन लोगोंने विरोध किया। फजतः यह वर्ग-सङ्घप ख़ुजा युद्ध हो गया और अधिकारका फैसला त्तलवारके द्वार्थी गया। उभय पद्मे शक्त महत्त्व किया। ज्यव-सायी पत्त भी बलवान् था और अब कोरे मुक असन्तोषसे परिताप्र न होकर अपने आर्थिक हितोंके लिए लड़नेको तैयार 'या। इसीके फलस्वरूप इंग्लैंडमे वह कान्ति हुई जिसमें पुराने सामंत वर्गकी ओरसे प्रथम चाल्सने अपने सिरकी आहति दी और द्वितीय जेम्सको स्वदेशसे पलायन करना पदा। यदापि विलियम

च्चीर मेरीके व्यक्षिकसे राजतंत्र नामको फिर स्थापित हो, गया; पर यह राजत त्र दूसरे ही आधारोंपर ,था। शक्तिका केन्द्र नरेश चौर उनके सरदारों तथा बड़े-बड़े जागीरदारों, श्रीर भूम्यांघपतियों के हायसे - निकलकर न नगर-निवासी , व्यवसायी, वर्ग के हाथमें द्या गया। व्यव क्यों-क्यों मशीनोंका आविष्कार हुआ ुव्यव-साइयोंका यत्न बहुता जया ्योर- सरहारोंका श्वल प्रदता ही, गया । फांसमें सरहारोंने अपने हाथमें शक्ति अधिक कालतक रखी क्योंकि वहाँ व्यवसायकी वृद्धि भी देरमें वहुई। - फलतः समाम भी बढ़ा-भोषण हुन्या । फांसीसी कान्ति ब्रिटिश कान्तिसे कहीं बढ़कर अयंकर थी।~ राजवंश तो, खस्म किया ही गुया, प्राने सामंत यथासंभव या तो निर्वीज कर दिये गये, या फाससे चिर-निर्वासित हो गये ! हजारों बेक्सर केवल संदेहपर तलवारके पाट उतारे गये। ,इंगलेएडमे तो, सामन्तशाहीके, मप्तावशेप यधतत्र रह भी गये पर फ्रांसमें तो उसका नाम व निशान भी मिटा दिया गया । मंडेपर लिखा था-स्वतन्त्रता, समता छोर आतृताक्ष, पर युद्ध था सामन्तशाही श्रीर नये ,उठते- हुए नागरिक वर्गमें।, जीत नागरिक वर्गकी हुई। क्रांसकी क्रान्तिने ती सपकी छोड़कर प्रायः समस्त यूरोपके लिए सारे प्रश्नको इल कर दिया. सामन्तराही खत्म हो गई!

खेद है कि भारतका इतिहास इस दृष्टिसे नहीं लिखा गया है, फिर भी फई इतिहास-वेचाओं का कहना है कि यहाँ भी व्यवस्थानियों और सामंत-त्रवंका संघर्ष जोर जोर परुह रहा या और व्यवसायी को धीर-धीर हावो हो रहा था। मुगल और सहा-राष्ट्र दरवारों में उसके काकी पहुच थी। उसकी ही शिकायतीन कि स्थापारों माधा पहती है कई छोटे राज्योंका अस्तित

<sup>\*</sup> Liberty, egalite, et fraternite-

188

मिटा दियाँ और प्रवंत साम्राज्योंके वननेमे सहायता दी। ऐसा कहा जाता है कि यदि यहाँ अभेजी राज्य स्थापित न हो गया होता तो यूरोपसे मिलता-जुलता किसी न किसी प्रकारका शहरी ब्यापारियोंका शासन स्थापित हो गया होता । देशकी राजनीतिमे ब्यापारी क्या स्थान रग्यते ये इसकी एक मलक क्लाइव और सिराज्दौलाकी धृष्णित रहानीमे सेठ अमीचन्दक जाती है। श्रस्तु, सामत-युग तो समाप्त हो गया और उसकी जगह बह युग आगया जिसमें सारा अधिकार वडे-वडे व्यासाइयोंके हाथमें चला गया। इस वर्गमें वडे व्यवसायी अर्थात महाजन, र्थेकर, मिल-मालिक तो हैं ही कुछ इनसे मिलते-जुलते लाग भी हैं जैसे कुछ बहुत वडे वकील। बस्तुत देशोंकी राजनीति छीर ष्ठार्यनीति आज इन्होंके हायोंमें है। सारे कानून इसी दृष्टिसे बनाये गये हैं कि इनके आर्थिक हिताँकि रक्ता होती रहे। इनको हिन्दीमें मध्यम वर्ग या उच मध्यमवर्ग क्ष कह सकते हैं। 'उच' विरोपण जोड़ने का एक खास कारण है। इस वर्गके साथ बहुत से लोग हैं जिनको जिविका इस वृर्गपर ही निर्भर है। यह स्वयं सामंत सरदार नहीं हैं, साथ ही अपनेको मजदूर यहना नहीं चाहते, यद्यपि इनकी हैसियत दरअसक मजदरोंकी सी ही है। इन लोगोंकी मर्ती दो श्रोरसे होती है। फुछ तो ज्य मध्यम वर्गके लोग निचे गिरते हैं कुछ देहातोंसे तथा मजदूरोंम-से लोग पढ़ लिखकर इनमें मिल जाते हैं। इस वर्गमें साधारए बुक्तित, बाक्टर, अध्यापक, सरकारी और गैर-सरकारी वस्तरोंके बाबू शासिक हैं। इसको मेचाकमे फटियल बाबू लो फड़ा करते.

Bourgeoisie

ŧо

हैं ) यह सफेदपोश ' लोग 'तिम्न मध्यम वर्ग † के हैं। कोई पछता नहीं आमदनी और हैसियतकी। दृष्टिसे मजदूर हैं, आर्थिक श्यिति भी मजदूरों जैसा है पर अपने को मजदूर कहनेमे शरमाते हैं और उच मध्यमवर्ग वार्तीके बीचमे कभी-कभी बैठने डठनेका मौका या जाने से अपनेको बड़ा आदमी सममते हैं। यह लोग मध्यमवर्गके द्रदारी हैं और सभी देशोंमे पाये जाते हैं। इनमेंसे कमी-कभी कोई जपर पहुँच भी जाता है, इसिंहाये इसकी यह भ्रांति वनी भी रहती है।

क्रांसीसी कान्तसे लेकर खसी क्रान्तितक लगभग सवासी वर्ष यीते । इस बीचमें रूसको छोड़कर अन्यत्र सामंत सरदारोंने प्राय विना शस्त्रपातके ही इथियार डाल दिये। हाँ. भारतमे खपनी स्वार्थेसिङ्कि लिए जिटिश भरकारने राजों-महाराजों श्रीर जमींबार-तालकेदारोंको पाल रता है। इस शताब्दिसे प्रछ ऊपरकी व्यवधिमें मध्यमागृने एक नृतन संस्कृति और सभ्यताको स्थापित किया जिसका मनुष्यके इतिहासमे यहा कॅचा स्थान है। गगनचम्बी अटालिकाएँ ऐसे नगर जिनमें एक एक देशकी जनता समा जाय, प्रकृतिकी दुर्जम शक्तियाँपर प्रचंड विजय, बडे बडे जगलोंका काटकर वहाँ नगर-स्थापन-यह वारों शायद ही पहले किसी युगमें देखी अनी गया होंगी। आज मनुष्य समुद्रकी लहरोंके नीचे टहलता है और आकाशमें उडता है। परमासुके भीतर प्रवेश करता और महासूर्यसमूह नीहारिकाओंको घर बैठे तीलता है। ईश्वरकी सत्ता, उसका अस्तित्व मनुष्यकी विवेचक बुद्धिके सामने कातर मावसे कॉप रहा है। यह सम्यता

<sup>†</sup> The Lower Middle Class.

१४६

सार्वदेशिक है। ऐसा कोई महाद्वीप नहीं क्वा जिसमें इसका प्रभाव न देख पढ़ता हो। जो श्रसम्य हैं उसको सभ्य वनाना श्राजकतके सभ्योका एक पुनीत करूंच्य हो गया है। इसमे उस

अजिक्का संस्थान पर जुना कोई निहाच नहीं क्या जाता। इस सदी है कि सम्ब और अगतिश्रील राष्ट्रोंमे अतिरस्दी यह त देख पडती है। माना परन्तु आजकल सम्थताक जो

राफ्ण थोर सापदरड वन गये हैं उनमें प्रतिस्पर्कों भी है। यह ठीफ है कि प्रतिस्पर्कोंसे इन्छ अशांति उत्पन्न होती है पर योहोसी अशांति भी उपायेय ही है क्यों कि अशांति ही असलोप की कुझी है। बहे बने व्याविकार तथा राजनीनिक, आर्थिक क्षांत्र वाध्यक्रत हो असलोप की सामप्रदायिक प्रयोग. जिनकी घरोलत आवक्रत हजारों नागरिक जी रहे हैं, जिनके चलपर आवक्रतकी सम्यता कायम है, आजक्रतकी विशेषताओं हैं। प्राचीन कालमे लोकतन्त्रीत्मक शांकिक कही-कहीं छोटे राजों में देर पहता या आजक्रत उन लोगोंको भी लो स्थानन नहीं हैं सतायिकार दिया जाता है और इंग्लैंसड जैसे देश भी जहां नरेश हैं अपने लोकतन्त्रात्मक शास्तरपर गर्म करते हैं।

देश क्रीर फालके बन्धन दृटसे गये हैं। बरमोंक काम मिनटों में होता है। हजारों कोसकी वृदी दस पाँच कोस-सी जैंचती है। भोग श्रीर बिलासको सामग्री जो पहिले सम्राटोंको भी श्रक्तप्र यी चह जब खुले वाजारोंने विकती है। क्ला श्रीर साहित्यको भी विशेष चन्नति हुई है और प्राचीन कालोंकी सीन्द्रय-निधि बहुत प्रयत्नसे सुर्यंच्य रही गयी है। मनुष्य मनुष्यके बहुत सालकट प्रागवा है। वेष-भूपा तो

एक-सी हो ही चली है, एक दूसरेकी भाषाओंका ह्वान भी वह गया है। कला और साहित्य भी सार्वभीम हो गये हैं, सांस्क- तिक व्यादशें भी सावेदिशिक हैं। सरकारी सह्वटन तो बहुदेशीय हैं ही, कई प्रकारके नैरसरकारी सह्वटनोंका जाल सा विद्या हुआ है। ईसाई सम्बद्धाल, वियोधोकी, सुस्तिम सम्प्रदाय और इतसे बदकर मजदूराव त्यार समाजवादी आवस्य अल गाद्व्या है। इस देशको राजनीतिक घटना वातको बात में अन्ताराष्ट्रिय हुण कर्मा के स्वति है। एक देशकर पढ़ी देवी विपत्ति सभी वेदगीं समवेदना की लहर प्रकर्मिय कर देती है।

इस सम्यता और संस्कृतिकी एक बहुत बढ़ी विशेषता है। इसका आधार, इसका यकमात्र मृल-मंत्र, धन, रुपया है। यों तो रुपयेकी थोड़ी बहुत पूजा सदैव होती रही है पर बहुतो रुपये-का युग है। व्यवसायी-वर्गका आधिपत्य है, अतः रुपया ही पुज रहा है। यह सारी सभ्यता, सारी संस्कृति, रूपमेपर टिकी है। किसी समय में तपकी, कभी विधाकी, कभी बाहबलकी भने ही प्रतिष्ठा रही हो पर आज तो एक साज प्रतिष्ठा पैसेकी है। जो सबसे अधिक सम्पन्न है वही सबसे अधिक प्रतिष्ठित है। धनिकवर्ग स्वयं शासन करे या न करे पर वह राजनीतिहों और राजनीतिक दक्षों को मोल तेकर अपनी इच्छाके अनुसार शासन फरता है। बड़े-बड़े सम्प्रदाबों के आचार्य जिनकी व्यवस्थाओं-पर लोगोंका आमुब्बिक जीवन निर्मर रहता है, लक्सी-पुत्रोंक मुँह ताकते रहते हैं। धितकोंकी ही क्रपासे विखविद्यालयों में पर मिलते हैं। अप्टन सिंक अरने 'मनी राइटस' में दिखलाया है कि रिस प्रकार बड़े-बड़े कवि, विद्वान, लेखक रुपयेके जोरपर रारी है जा सकते हैं। उन्होंने अपने देशके उदाहरण दिये है क्योंकि उनको उन्हींका पता या पर वही गति सर्वेत्र है। प्र-कार-लोकमतके स्वतंत्र और निर्मीक घोतक और पथ-प्रदर्शक सममे जाते हैं पर यह कीन नहीं जानता कि अधिकांश पंत्रकार पिनिकांक नीकर है और जो पर्य उच्या व्यवज्ञीयन वितासी पहिते हैं उनना जीना दूसर हो, जाता है। '' धनिकांक हिए विश्वविद्यालां ' और विद्यत परिपर्दों से उपित प्राप्त कर लेना वर्षों का 'खेल हैं। या तो कहते के कानून- की टिप्टिम कर हो वाया हुए हैं पर खदालती प्रक्रिया ऐसी है कि क्रिपेवालेक सामने निर्धनका उद्दरना खदान्सन्य हो है दि उपयेका महत्व इतना वहा है कि बही सब प्रकारकी योग्यताओं का मानव्य है। सञ्चलकात् के प्राचीनतम व्यवस्थापक महु जानूक में कुशासनपर कैटे शिप्योंकों कानूनकी निर्मुक्त होता दिया कर से पर खालका बकील या ज्यवस्थापक कानून कि तराक्त होता दिया कर सिर्मुक्त होता है। जो खप्यापक जितना वहां वेतन पाताहै वह उतना ही यहां विद्यान्त गिना जाता है। यह सब हो बहु कभी सत्य रहीं हो या न रही हो। पर्दास कालके जिप तो खालुरशः सत्य है कि

# <sup>2</sup> सर्वे गुणाः वाञ्चनमाश्रयन्ते

इस सभ्यताका एक रूप, एक पहलू, और भी है। विना

इसके समके इसना लड़न पूरा पूरा समक में नहीं जा सकता। जान यह निधित हैं ,कि इसका जाधार क्या है, तो यह भी निश्चित है कि जिसके पास क्या नहीं है वह इसके घेरेके पास है। पहले हैं कह इसके घेरेके पास क्या नहीं है वह इसके घेरेके पास क्या नहीं है वह इसके घेरेके पास है। पहले मी घनी जीर निर्धन में वह भी पूर जात जी है। तो वाप करती थी पर जाज वह बात नहीं है। उत्पादन जीर वितरणके सामनों में जानू वह बात नहीं है। उत्पादन जीर वितरणके सामनों में जानू के उत्पादन जीर वितरणके प्रता करती है। पेरी लोगोंकी स्थलन इसना करती है जो हमा पाल दहें हैं पर सुने लोगोंकी स्थलन इसना करती हैं।

पुष्त । चनके सोनेके लिए सहकों की खुली प्टरियॉ हैं, नहाँसे पुलिसका कान्स्टेयुल उन्हें कभी भी हटा सम्द्रा है। मैं यह क्तियो बात नहीं कह रहा हूं, क्याँखों देखी कथा लिख रहा हूँ। किसी पुराने कविभी बिक प्रसिद्ध है—

दूरी टाटी साट बिन, चेरु भाजी बिन लीन। अपने बाल गुपाल बिच, इन्द्र वापुरो कीन॥

पर इन वेचारोंके पास न ट्टी टाटी जांट है, न साजी है। क्यीर थाल गोपल र बाल गोपल हों तो रहें कहाँ, राग्यें क्या र जिनके हैं उनके लिए जान की जाफत है। दुव नहीं है, ऑका एक जूसतेहें, विकारते हैं, जनक हैं जपन के क्याने वाप-भों के दिनापके जीता जावता पागतखाना बनाये रसते हैं, ज्ञारिस दम तो इकर करना समाजको जारावीं देते इस पुष्यकों के रोज जाते हैं। सम्प्रकृत खुरुय वह सुरा इन्द्रकी कहाँ गात है सकता है!

दूसरी जोर वह 'आयवान् हैं जिनको नगरोंने किरावे के कारोंों रहना पड़ता है। अपनी इच्छासे इतने सूअर भी पेसे निवासस्थानों को पसन्द नहीं कर सकते। १८

े बेकारी भी ऐसी कभी देखने भुननेमें नहीं आयी । करोड़ों समुख्य बेकार है । कुछको प्रधात्य सरकारें योही चहुत भुति देकर पालपोस रही हैं श्रेप, जैसे भारतके वेकार, पहिचाँ रगह राइकर मृत्युका आहान कर रहे हैं । कहीं किसी पुरुपके रेलकी पररीपर, लेट रहने यां किमी क्षी के छपने वश्चों समेत कुर्यों कुत पहुनेका समाचार पहुकर लोग चौंक पहुने हैं पर यह वारों तो होती ही रहती हैं । कोग दीकड़िक संख्योंने पर रहे हैं पर कहा कोई दातकालिक वक्त

₹Xo

दुँढ निकालता है, इसलिए चराभर के लिए उसकी और भले ब्राद्मियोंकी दृष्टि उठ जाती है। एक बार 'शिव शिव' करके वह फिर शान्तिसे अपनी वही के ऑकड़े जोड़नेमें लग जाते हैं। फेनल वही बेकार नहीं हैं जिनके पा . कोई काम नहीं है, वह भी वेकारोंमें ही हैं जिनके पास नाममात्र के लिए कोई काम है। न्त्राज संस्कारी हिसाब से मारतके अधिकांश भागोंमें प्रति व्यक्ति २।।। बीपा भूमिसे अधिक नहां है । इतनी भूमिसे यक आदमी-का पेट नहीं भरता, न वह उसके लिए पर्य्याप्त श्रम है। फिर भी छोटी छोटी दुकड़ियाँपर पिता श्रीर कई लड़के या कई माई चिपटे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। यह तोग भी बस्तुतः वेकार हैं। यह एक उदाहरणमात्र है। ऐसे श्रीर अनेक ब्दाहरण हैं और सभी देशों में पाये जाने हैं। यदि वेकारको चार पैसे सुतिके रूपमें दे भी दिये गये तो इतना ही होगा कि वह जीवित रहेगा और अपने जैसे वेकार पैदा कर सकेगा पर उममें वह स्वावलम्बन, बैर्ट्य, साहस, पौरुपका भाव कहाँ जो ध्रपने परिश्रम से जीनेवाले मजदूरमें होता है। भृतिमोगी वैकार तो भिन्ना पर जीता है। समाज सममे या न सममे पर ऐसे परजीबी-ींका उसके जीवन पर र्यन्ततोगत्वा वही प्रभाव पड़ता है जो कृत्ते के शरीर पर किलनी का। यह पंरजीवी जीव श्रपने पोपकका सार र्सीच लेते हैं। स्वयं तो अकर्मण्य होतेही हैं पोपकके प्राण लेकर ही छोडते हैं। वेकारों की वृद्धि क्यों हो रही है यह तो अगले अध्यायमें दिखेलाया जायगा पर यह स्पष्ट है कि इनकी संख्या-वृद्धि-श्रीर इनकी संख्यामें इनके बालवचींको भी गिनना होगा-भयावह हो रही है।%

क्ष भागवस्य सवादे के कारण चैकारी बहुत कर्म हो गया है। या

क़ानून भी इन बेबारोंकी रहा नहीं कर सकता क्योंकि वह धनियाँके दित में धना है। यह स्तत्त्र कहलाते हैं, इनमेंसे बहुतोंको मताधिकार भी शाम है पर, ज्यवहार रुप्रया, जसका जनता ही प्रमान है जितना पाँच सिद्धोंके सामने पाँच सी भेड़ोंको आहा करके वनको मताधिकार देने का।

जैसा कि हम पहले लिख जुफे हैं सब बोम्यताओं का मान-वृदंड रूपया है। बड़े बड़े विद्वानोंको ध्यमनी विद्वाले विद्वापनके लिए धनिकों का आश्रय लेना पड़ता है। किसी धनिकका ध्यरक कुनापात के में पड़पर विस्पित हो सकता है और बढ़े से बड़ा विद्वाल धनिकाश्यक खनावमें दर-दरकी धूला फॉकता फिला दे। धनिकका मूखे लड़का कालिकमें एउता है जोर निर्धनका प्रतिभारतिक सक्ता मारिन्मक क्वाओं के ऊपर सह, बढ़ पाता। पड़े-बड़े जगद्धितकारी काम इसलिए ठके पड़े हैं कि किसी धनिककी द्वार हिए नहीं पड़ती। बड़े-बड़े बोग्व ड्वॉफ को न केवल खान्दोलनीके परिचालक बरन् पढ़ राजपुद्धर हो सकते है प्रेयल धनामावसे भीड़े पड़े रहते हैं। यह धमाव इसलिए स्वीर खलता है कि यह शारीरिक शक्ति या प्रतिसाक स्थायकी भाँति नैसर्गिक नहीं है।

को बात धनवानके लिए सूपण है वह हरिद्रके लिए दूपण है। पपडे, पुरोहित, पुजारी भी उसे नहीं पूछते। धन्मीमंत्रोंमें निर्धनिक लिए निर्वाह कर तो दिया गया है पर धन्मीपजीबी समुदाय दरिद्रको घृष्णकी। दृष्टिसे देखता है। दुरिद्रके उपर जो

सरकारी; श्रीर गैर सरकारी , अत्याचार होते हैं, उनके विरुद्ध आवाज उठाना किसीका काम नहीं है। उससे अन पड़े तो सन्तोप करके अपनाप बैठ रहे, नहीं तो अपने मनस्तापको ऑसुओंके रूपमें वहा दे। इससे भी आने बढ़ना चाहता हो तो आकाशाजी ओर ऑस्ट्रेंट उठाकर दीनानाय, दीनवर्ष करणा-सागर. समदर्शी, निर्वलके चल, निर्वनके छन भगवाजी पुनारे! इससे और तो चया होना है, अपनेको धोखा देनेमें सहापता मिल जाती है। ठांक भी है आदित मजुद दुर्द्धिको औरसे क्यों सामप्ती करें पे यदि उसके कर्म अवस्थे होते या ईश्वरिकी उसपर समुद्ध दुर्द्धिको अरुद्धि क्यों सामपची करें पे यदि उसके कर्म अच्छे होते या ईश्वरिकी उसपर छपा होती तो वह दुर्द्धि होता ही क्यों श्वपचाप सह लेना ही तो उसका सबसे उस्कृष्ट प्रायरिचन है।

शोर सचाकर यह दिन्न सक्त समाजको छुन्थ फारो पर समाजने भी इसका प्रवन्ध कर रखा है। यदि इनका उठाया कोई आन्दोलन जोर परुइता है तो सरकार इसको ठीक कर सकती है। निष्न चाहे बेकार हों, चाहे छपक, चाहे मजदूर यदि वह धापनी धवस्थाको छलत करनेके लिए कोई सिक्व धान्हीं-लन करेरों तो अवस्थ बोड़े ही दिनोंके भीतर उनको राज-राक्ति टक्कर लेनी दोगी, क्योंकि राजरांकि धनिक-वर्णये-हार्योंने है।

किसी संस्कृत कविकी यह उक्ति सर्वेशा सच है-

### 🙏 दारिब् मेकं गुणराशिनाशि

हारिया मनुष्यके सभी गुणोंका नाशक है। उसके भौतिक होपं—शारीरको दुवल, रोगी या श्रल्यायु बनाना—तो हुरे हैं ही. मानस गुरा स्मीर भी बुरे हैं। वह मनुष्यके पैर्ब्य, साहस खाव-

848

रात्मा, उस रचनामें मृत्ते हो जानी है इसीलिए अपनी रचनासे बड़ा प्रेम, उसपर बड़ा गर्व होता हैं। इस प्रवृत्तिसे फाम ° लेनेका धावसर न पानेसे मनुष्य धापनेको सक्वित छोटा. अनुभव फरता है। वेचारे दरिद्रकी अन्तरात्म नित्य ही संकुचित रहता है, उसको कमी विकसित होनेका व्यवसर नहीं मिलता। वह पूरा व्यादमी हो ही नहीं पाता. इसका चरित्र दुर्वल और अविश्वसनीय रहता है। इसको संसारके धनी भी देखते हैं पर वह उसकी परिश्थित बदलनेका प्रयत्न नहीं करते। उलटे यह कहते हैं कि 'देखो, यह कैसे हुर्बल चरित्रवाले लोग हैं।' उनकी यह घृणानिश्रित हॅसी दरिद्र को खीर धनिकको तथा इसके साथ ही उस समाजको जो इस प्रकारके दो वर्गीको कायम रखता है और भी पतित पनाती है। यह हॅसी एक दिन भीपण विषादमे परिणत होनेवाली है। जो लोग कोढ़ियोंके बीचमे फुलोंको सेजपर सोना चाहते हैं वह रहना होगा। यह अकृतिका अकाट्य नियम है।

वर्गगसङ्ग्

मकानकी, -िगलीनेकी, चित्रकी। उसकी बुद्धि, उसकी अन्त-

क्षांत्र को तै पर कर्ड़ें क्ल स्वर्थ कोड़ी बननेके लिए तैयार श्राज सो ते पर कर्ड़ें क्ल स्वर्थ कोड़ी बननेके लिए तैयार रहना होगा। यह प्रकृतिका,ज्यकाट्य नियत है। , इस अभ्यायका च्हेरेस दारियुका वर्णन करना या इस धनाभार,ग्रुगका निरूपण करना नहीं है, पर जो कुछ ऊपर लिसा गंमा है, उससे यह तो स्पष्ट हो गया होगा, कि अपने

128

श्रधिकारकालमें मध्यम वर्गते रूपयेकी एकमात्र हपास्य वना तिया है। इस कालके स्वरूपका, जिसको पूँजीवादी काल भी फहते हैं विवेचन अभी अगले अध्यायमे होगा पर इतना तो स्पष्ट हा है कि जो घन और सम्पत्ति आजकी सभ्यता तथा

संस्कृतिका मूल है वह व्यवसायसे खर्यात् पूँजीसे उत्पन्न हुई है।

श्रीर पूँजी, जैसा कि हम पिछले अध्यायमें दिखला चके हैं दूसरोंके शोपणसे, अर्थात् दूसरोंके अतिरिक्त अर्घसे अनुवित लाभ उठानेसे हो उत्पन्न हा सकता है। आजकल सम्पत्ति का आधिक्य है इसलिए शोपणका भी आधिक्य है। चूँ कि सारी शक्ति छ।र प्रतिष्ठाका साधन रुपया है इसलिए सैंब ही उसका समह क नेका प्रयत्न करते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस पुड़दीडमें जो जितना आगे यह पाता है, वह दूसरी शोपएमें उतना ही अधिक सफल हो सकता है। यह भी स्पष्ट ही है कि किसी समयविरोपमे शोपकॉकी अपेचा शोपितोंकी सख्या अधिक होगी। यह भी तब है कि जिन लोगोंके पास

प्राप्त हो जाती हैं कि निर्धनोंके लिए फिर उनका मुकाबिला फरना बहुत कठिन हो जाता है। यह भी स्मरण रजना होगा कि सम्पत्तिपर पैतृक छ।धकार चलता है। छर्थात धनवान श्रपने लडकेको श्रपना रूपया, यानी दूसरोंपर श्रधिकार प्राप्त करतेका साधन, छोड़ जाता है और दरिद्र श्रपमे लड़केको श्रपनी दरिद्रता छोड़ जाता है। दूसरे शब्दोंमें सम्पत्नका नानायक सबका भी विन। परिश्रमके जन्मतः शोपक बन जाता है दर्रिः का लायक लड़िका सी हजार परिश्रम करनेपर भी मृत्यु पर्यन्त शोषित ही बना रहता है। इसका परिशाम यह हो गया है कि त्र्याजकलका सभ्य जेंगत् दो दलोंमें विभक्त हो गया है। पहला

किमी भी प्रकारसे कुछ घन हो जाता है उनको इतनी सुनिधाएँ

दल है शोषकोंका, दूसरा है शोषितोंका; पहला दल है सप्पन्नों-का, दूसरा दिदेंका, पहला दल है धनवानोंका, एक प्रचलित डांग्रेजी नामवलींके खनुसार, (धन)रिस्तेवालोंका,क्ष, दूसरा दल है धनदीनों या, उसी नामवलीके खनुसार, (धन) न रखनेवालोंका।

यह सङ्घर्ष नया नहीं है। जैसा कि हम इस श्रध्याय के श्रार-म्मर्से दिखला आये हैं, वर्ग-सहर्प ती सभ्यताका सहोदस्प्र य है पर आजकलका नर्ग-सहुर्य तो पहलेसे यहुत कटु है। एक तो इसका च्रेत वढ गया है और इसके स्वरूपमें पहिलेसे कहीं अधिक समता आ गयो है। सभी सभ्यदेशोमें विभिन्न प्रगतियासि परन्त एक ही प्रकारसे औद्योगक प्रक्रियाएँ चक्ष रही हैं एक ही प्रकारके बद्ध जीर कल कारखाने हैं, सक्रालनके उपाय, सिद्धांत और बहेश्य भी एक ही हैं। आपसकी प्रतियोगिताने शोपएकी प्रवृत्तिको और भी तीव बना दिया है। समाचारपत्र श्रपने हाथमें है, बड़े बड़े विद्वान कवि लेखक, पत्रकार श्रीर थक्ता सरीदे जा सकते हैं, राजपुरुषों और राजनीतिक दर्जोंको नकल सदैव अपने हाथोंमें रही है इसलिए राजशक्ति बराबर अपनी ओर हैं; यह भी अच्छी तरह विदित है कि जो इस नीतिके शिकार होते हैं वह भी यनुष्य हैं और उनमें घोर धारान्ति है। इन सब बातोंका परिणाम यह है कि छात शोपक चर्ग बहुत ही सतर्के और सङ्घटित है। 'आपसमे प्रतियोगिता चारूर है जिसकी वजहसे कमी कभी युद्धतककी नीवत आ जाती है पर समाचारपत्रांके पन्ने सलटिये या जेनोवाकी अन्ता-राष्ट्रिय परिषद्की कार्रवाई पढिये तो यह निहत हो जायगा

<sup>\*</sup> Haves † Have-nots

भारत, सभी देशोंके बदमीपतियों का सुसघटित दल खड़ा है। दूसरी और इनके शिकार अर्थात् चहुसंख्यक शोपित हैं। उनमें कृपक, शरीर और दिमागसे काम करनेवाले मजदूर, श्रीर बेकार हैं। इनकी अवस्था सारे सभ्य जगतमें प्राय पर-सी ही है। अभी इनमें इतना सङ्घटन नहीं है पर इतना तो यह भी खून समम गये हैं कि इनके हित एक हैं और इनमे भी अन्ता-राष्ट्रीयताक भाव प्रतिहिन बढता जा रहा है। कार्र्ड मार्क्सका

प्रसिद्ध उपदेश ससारभरके दलितों और शोपितोंका मृलमन्त्र हो गया है- 'ससारभरके मजदूर एक होजाओ, तुमको अपनी

दासताकी बेड़ियाँ ही सोनी है और विश्वपर विजय प्राप्त करनी है का। ठीक भी है इन शोपितोंके पास है ही क्या ? इस सहर्प-में इनके प्राण चले भी गये ता क्या वह तो यों ही सिसक-सिसक कर निकल रहे हैं। इनकी एकमात्र क्ष्मित गुलामी है. यही जा सकती है और बाद वह चली गयी तो उसके स्थानमें जगत्का शासन इनका होगा। अभी इन शोपितोंका सन्नटन स्वभावत तुर्वत है क्योंकि इनके पास सम्पन्नों जैसे साधन नहीं हैं। परन्तु आज सम्य जगत् इस विकट विश्वव्यापी वैग-सक्तर्पके कारण दो सशख सेनाओं में वंद रहा । पैसे यहत कम न्याक हैं जो-इन सेनाओं के बाहर हैं। एक

दल शोपण कर रहा है दूसरा शोपित हो रहा है और दोनोंके हित निएन्तर टकरा रहे हैं। यह ठीक है कि निम्न कोटिके सुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो एक प्रकारसे दोनो वर्गों में हैं। यह हो सकता

<sup>... \*</sup>Workers of the world unite; you have a world to gain and only your chains to lose

है कि किसी मिल या दशतरमें १५), २०) मासिकपर काम करने वाला कोई व्यक्ति, जो वस्तुतः शोषित-वर्गका है किसी कम्पनीका १०) का एक हिस्सा खरीद हो। इन नाते वह शोपक-वर्गमे हो जायगा। पर यह बहुत छोटे खोर नगएय अपवाद हैं। यह बात भी नहीं है कि तोप-वन्द्रककी अन्पकालिक लड़ाईकी मॉति हमको इसका पता चलता रहे। यह तो जीवनका शह है। सब पूँ जीवाले दुष्ट नहीं होते और न वह हठात सजदर की चिति पहुँचाना चाहते हैं परन्तु परिस्थिति उनसे प्रतिच्छा ऐसा ही कराती है। इसी प्रकार सब मजदूर भी प्रत्येक धनिकके जन्मना रात्र नहीं होते परन्तु परिस्थिति उन्हें इस वर्गका विरोधी धनाकर छोड़ती है। प्रत्येक स्वथ्य मनुष्य प्रति च्रण रोगके कीटाग्राओंसे खडता रहता है पर साधारणतः इसका प्ता नहीं चलता। कभी कभी जय लड़ाई तीव हो जाती है तय वह अपनेको ज्वर या फोडा या किसी ऐसे ही रूपमे प्रकट करती है और सभा उसे जान जाते हैं। इसी प्रकार यह वर्गसङ्घर्ष निरन्तर जारी है पर जय कभी यह हड़ताल या मिलयन्दी या दङ्गा या अन्य मन्त्रोसके रूपमे व्यक्त होता है, तब इसक प्रचस्टरूप सबका ध्यान अपनी योर व्याकपित कर लेता है। पर जय-जय और जहाँ-जहाँ सगानकी वृद्धि हो रही है और मनाफा वसूल करनेका प्रयत्न हो रहा है, बच्चे शिक्तासे बिद्धत हो रहे हैं तथा अन्न और श्रीपपके श्रमायमे तहप-तहपक्त मर रहे हैं. खियोंको पेटकी ज्वाला बुकानेके लिए अपना शरीर वेचना पड़ रहा है, स्वस्य मन्ध्य वेकार घूम रहे हैं, तब तब ओर वहाँ वहाँ निविसम और निर्दय भयद्वर वर्गसङ्घर्ष होरहा है। यह सङ्घर्ष मीठे शब्दोंमें वयान विश्वा जा सकता है, कुछ थालतक शब्द-जालके पीछे छिपाया जा सकता है पर मीठे शब्दोंसे इसके श्रास्तत्वको मिटाया नहीं जा सकता ।

.. यह धर्ग-सहुर्षे जो सहस्राब्दियोंसे चला आ रहा है, अब मानवसमाजके लिए घातक हो रहा है। इसका बढ़ा हुआ चेर जगय पत्तकी सतर्कता, दोनों श्रोरका संघटन, दोनों श्रोरकी जागरित वर्ग-चेतनाक ( अर्थात् यह ज्ञान कि हम अमुक वर्गके हैं, हमारे वर्गके यह दित हैं और हमारा विरोधी अमुक वर्ग है, जिससे लड़कर हमें अपना अस्तित्व बनाये रखना है ). सङ्घर्य-साधन-यह सब वाते इसको इतना मयाबह वना रही है कियदि शीघ इसका अन्त न हुआ तो सभ्यताका ही श्रन्त होजायगा। समाजवादके जन्मके सहस्रों वर्ष पूर्व इसका जन्म हुआ श्रोर इसके श्वस्तित्वके लिए समाजवादी जवाबदेह नहीं हैं। वह इसे यदाना महीं चाहते, इसका अन्त करना चाहते हैं। वह इस वातको सममते हैं कि जबतक पृथ्वीकी अर्थनीति पुराने उझकी रहेगी सयतक वर्गीका श्रास्तित्व बना रहेगा और वर्ग-सहूर्य होता रहेगा। जब उत्पादनके साधनींपर कुछ थोड़े से लोगींका श्राधिकार होगा. तो श्रीर लोग इस श्रधिकारसे श्रगत्या वञ्चित रहेंगे। जिसके द्दायमे आर्थिक अधिकार होगा, वही सगुदाय समाजका शीप-स्थानीय होगा। जो विव्यत किया जायगा, वह ऊपर उठना चाहेगा। प्रछ काल पाकर उत्पादनके साधनोंमें परिवर्त्तन होगा और इसरे लोगोंके हायमें धन-यल श्रायेगा । जब वह उठना चाहेंगे, पुराना अधिकारयुक्त समुदाय इसका विरोध करेगा। इस प्रकार वर्ग स्त्रोर वर्ग-सहुर्घकी श्रदट लडी कायम रहेगी। इतना हो नहीं श्रव सहुर्प श्रीर भवावह होगा।

 समाजवादी यह सव दियता है। वह जानता है कि धाज जो श्रशान्ति देख पड़ती है, इसकी तहमें इस वर्ग-सहुर्पका बहुत

<sup>1 17 8</sup> Class сорясионацева

घड़ा हाथ है। पर वह यह भी जानता है कि हाथपर हाथ रख कर बैठने से काम न चलेगा। वह समम्प्रता है कि वर्गों के रहते फेलल व्या और बहारताका अपदेश देनेसे सक्ष्य वन्द नहीं हो। सकता। इसिलए वह यह कहता है कि यदि वर्गे-सहर्य मिटाना है तो वर्गों को ही मिटानो है तो वर्गों के ही मिटा हो। इसके लिए किसी वर्गे के लोगों को मार बालने को वावस्थकता नहीं है। में चाहिये यह कि क्यादनकी सारी सामामी समाजक। सम्पत्ति हा जाय। पेसा होने पर कोई क्यक्ति पूँजी पेदा कर ही न सकेगा। यदि पेसा हो गया तो कोई क्यक्ति किसीका शोषप करेगा ही नहीं। न कोई शोपक होगा, न कोई शोपित। जब बिरोधी वर्गे हो न होंगे, हो सहुर्य किसमें होगा? सन लोग एक वर्गे—श्रीकक, सजदूर-

पक पात और फहनी है। यदि किसी समाजक जीउनके किसी छोटेसे दुकड़ेकों के लिया जाय तो सम्भव है वर्ग-सहर्पका पता न लगे पर यदि उसके इतिहासको क्यापक इहिसे देरा जाय, उसके साम्प्रदाधिक और राजनीतिक आत्मोलनों उसके उन्नति, किराम और ज्यनतिकालों पर क्षित क्यापक हो स्वाप किया जाय तो यह प्रतित हो जायगा कि वर्ण-सहर्पका सिदान्त हो इनमें से सहतसी शुल्योंको शुलमा सकता है।

कुछ लोगाका कहना है कि बस्तुतः संस्थता का ज़िकास वर्ग सन्नर्भ नहीं वर्गसहयोगके लाधार पर हुड़्या है। यह कवन सथा भी है और भूठा, भी। यदि, सन्नर्भका अर्थ मारपीट, हुआ हो। बिद्रोह चौर सराक्षदमन माना जाय तो सन्नर्भ बहुत कम हुआ है। परन्तु फिर यह भी बहुता पढ़ेगा कि साम्राज्य भी, सहयोग के खापार पर खड़े रहते हैं। भारतवासियोंने कब कुक खमेजोंके विरुद्ध बिद्रोह किया है? १६१७ (सन् १८५०) से १६७८ (सन 5€€

रहता था।

लेंगा दी जाय 1

कि इस बीचमें भारत का जो शोषख हिया, भारत में जो वृद्धिता वढी देशविदेशमे भारतीयों का जो अपमान हुआ। वह सब मारतीयोंके सहयोग से हुआ १ व्यदि सहयोग का अर्थ विरोधाभाव हो, यदि वेबसीके कारण दूसरे की इच्छाके श्रानुकृत श्राचरण फरनेका नाम सहयोग है, तो वेशक सहयोग था। हिन्दू समाज की डोम, भंगी, पासी आदि जाति वीने अपने सहयोगसे हो ध्यपने को अछत बनारका था। यह सब फहनाशब्दों का दुरुपरोग करना है। बुद्धिपूर्वक श्रोर इच्छापूर्वक मिलकर काम करना ही सहयोग कहला सकता है। बीन बर्ग-शोपित वर्ग-मे' बराबर असन्तोष या, कभी कमी वह व्यक्त हो उठता या तय खुला सघरें छिड जाता था। बहुधा वह दया, छान्यक

भविष्यतमे उसको दबा रखना बहुत कठिन होगा। श्राजकत की उत्पादनविधिने वर्गचेतना को जगा दिया है, धनी स्रोर निधेन का भेद छिपाये नहीं छिपता। यदि इसी प्रकार वर्गों का श्चस्तिस्य बना रहा तो बराबर सघर्ष बना रहेगा। परन्त यदि सन्पत्र खीर श्रसम्पन्नमें बाजजैसा भेदन रहे, वर्गों की बामदिनयाँ पक दसरेके पास ज्या जायं जीर साधारणतः सभी की आनश्यकः साओंकी भली भॉति पूर्ति हो जाय अर्थात सबसे कम और सबसे अधिक त्रायमें जानकी भाँति जाकाश पाताल का अन्तर न हो तो सङ्घर्ष दव सकता है श्रीर उसकी जगह सहयोग से सकता है। पर यह तमी होगा जब पूँजी फ्रोर लाभ पर फ्रांकुरा

है। पर यह तमा हाना जन पूजा जार लगाया जाय श्रीर पैक्क सम्पतिके उत्तराधिकार पर भी रोक

## ग्यारहवाँ अध्याय

### षुँ जीवाद

यह शब्द 'पूँजीबाद' हमारे देशमें बहुत प्रचलित हो गया है। जिसके पास चार पैसा होता है वही 'पूँ जीपति' कहलाने लगता है और धनिकोंका साथ देनेवाला भी पूँ जीवादी कहलाता है। 'प्रजीवादी' स्त्रीर 'प्रजीपति' एक प्रकारसे लांछनवासी शब्द हो गये हैं। राजनीतिक कार्यवर्ता सी जब आपसमें नाराज होते हैं तो एक दूसरेकों पूंजीवादी कहकर परितोप करते हैं।

साधारणुतः लोग 'पूँजीवाद' शब्दका त्रयोग दो ध्यर्थीमें करते हैं। एक तो शुद्ध सिद्धान्तके अर्थमें अर्थात् इस सिद्धान्तके लिए कि ब्यवसायोंके द्वारा व्यक्तियोंको पूँजी जमा करने छोर इस पूँ जीसे मुनाका करके श्रीर पूँ जी इकट्ठा करने दिया जाय। दूसरा प्रयोग इन सिद्धान्तके आधारपर स्थित वर्तमान पर्द्धातके लिए होता है जिसमे वस्तुतः समुचे व्यवसाय थोडेसे पूँ जीपतियों-के हाथमें हैं जो पूँ जीके बलपर न केवल अर्थनीति बरन राज-नीतिपर भी नियन्त्रण करते हैं। इस दूसरे धर्यमें महाराष्ट्र आदिमे प्रचलिन 'पूँजीशादी' शब्दसे काम लेना अच्छा है। हिन्दीमें एक ही शब्दके प्रत्युक्त होनेका मुख्य कारण यह है कि श्रंपेजीमें भी एक ही शब्दक्ष से काम निया जाता है।

<sup>·</sup> Capitalism.

समाजवाद यह द्यर्थ तो ठीक ही है पर पूँजीवृाद् और पूँजीशाहीं के स्वरूपको थोडा अधिक विस्तारसे संसम्बन्ध आवश्यक है। समाजवाद और पूँ जीवादका सहुर्प वर्तमान जगत्का एक करु सत्य है। यदि पूँजीवादका विकास न हुआ होता तो समाज-

बादका भी उदय न हुआ होता। बिना पूँजीवादकी सममे 🗸 समाजवाद भी सभममे नहीं था सकता। श्रतःहम इस श्रध्यायमे पूँ जोवादके स्वरूप श्रीर उसके श्रवश्यम्भावी परिशामी-का बुछ वर्रीन करेंगे। पुँजीबादका डांतहास स्वत बढा रोचक

ł **†** 

१३२

धाया है।

विषय है छ।र सिद्धान्तपर उसके छान्ययनसे वहुत प्रकाश पडता है पर स्थानाभावसे ६म यहाँ उसका कोई विशेष वर्शन नहीं कर सकते। पूँजोबादका इतिहास यूरोपका पिछले तीन सौ **५पॉका** इतिहास है बरन यह कहना डचित होगा कि ब्रिटेनका पिछले तीन सौ वर्षीका इतिहास है। जैमा कि इस पहले कह खुके हैं, छोटे-छोटे व्यापारी भी इघर उघर परयों ना हेरफेर करके छीर साध रण गृहस्य भी श्रपना पेट काटकर कुछ पूँजी जमा कर

विदेनमें कृपकोंसे बलात् भूमि लेकर उसपर भेडें पाली गयी ताकि चनके ऊनसे ऊनका ज्यवसाय किया जाय । कृपनीकी श्रोरसे कई वसवे हुए पर उनका दमन किया गया। थोडेसे ह योंने बहुत सी मूमि आ नयी और इन लोगोरे हाथोंने उनकी बदौतत रुपया भी बहुतसा हो गया। पीछे जब उनका यह व्यवसाय अधँकर न रद गया तो यही लोग जमीनदार हो गये और भूमिपर पुनः कुछ विसान वसाये गये। जिन लोगोंने

सकते हैं परन्तु जिस पूँजीके विकाससे वर्तमान व्यावसा-यिक पृद्धि हुई है उसका बहुत वहा अरा दूसरे ही साधनोंसे सरंकार और थड़े वहे सामन्तोंकी सहायतासे इस प्रकार मुमिपर स्वत्व प्राप्त किया वह नगरोंके रहनेवाले व्यापारी हो । विश्वे सामन्तोंने भी इतका अनुकारण किया। इस प्रकार पूँ जीकों पृद्धि हुई। इसके साथ ही बहुतसे कृपक खेतोंसे पृथक होकर वेकार हो गये और रोजीकी तनाशमें आवारागर्दी करने लगे। 🕟 🛵 जयर स्पेनवालोंने अमेरिका महाद्वीप हुँ दू निकाला। भड़ाधड उसके आदिम निवा सर्योको लूट आस्म होगया। उनका सविवत सोना लुट गया, अनके। राज्य नष्ट कर/दिये गये और उनका देश छान लिया गया। श्वेन इस च्रेत्रमें पहले खारा पर शीघ हो पश्चिमी युरोपके और देश भी उनके प्रवल सपस्त हो गये। तिटेन टाप् है। ' उसके निगसी समुद्रसे खन-परिचित हैं। जहज 'चलाना उनके लिए जीवनका प्रधान मायन है। श्रात: अमेरिकाओं लुटमें पाछे पाँव रखने पर भा वह श्र रॉसे श्रक्टें निकने । स्पेनवाले अमेरिकावाळों हो लूटते थे, बनसे पीट पीटकर प्तानोंमें काम कराते थे और खंत्र ज लोग स्पेनवालोंको लूटते थे। इसी समय के लगभग भारतका सामुद्रिक मार्ग भी यूरोप-बालों ने मिल गया । अनतक भारतसे अमृत्यस रूपसे व्यापार होता था । यहाँका मात्र श्रस्य लाग यूरोप पहुँचाते थे। फिर उसे प्राय: बेनिसवाने उनसे लेकर बान्य र च्होंके हाथ वेचते थे। अब इन मध्यस्थोंको आवश्यकता न रही। परिचमी यूरोपगते मीघे यहाँसे ज्यापार करने लग गये। इस चेत्रमें पहले प्रतिगाल अलोंने कर्म रसा उनके पोछे उच, फ्रांसीसी श्रीर श्रंम ज श्राये, पर श्रंम ज यहाँ भी श्रीरांसे बाजी मार ले गये | फिर भी पशियाका बहुत-सा भू-सब्द श्रव भी डच और फ्रांसीसिसियोंके पास है।

भारतकी खनस्या अमेरिका जैसी न यी। यहाँ यूरोपवालोंको

१६४

बलवान् और सुगठित राजोंना सामना करना पढ़ा जिनको वह श्रमेरिकाकी श्रद्ध सम्य जातियोंकी तरह लूट नहीं कसते थे। यहाँ चपनिवेश बसाना भी सम्भव नहीं या। परन्तु इन लोगेंकि सीमाग्यसे यह वह समय था जन क मुगल साम्राज्य टूट रहा था क्योर इसके स्थानमें कोई दूसरी देशञ्यापी संस्था कायम नहीं हुई था। यदि यूरोप्वाले न आये हाते तो सम्भवत पक या अधिकसे अधिक तीन चार प्रवछ राज आप ही स्यापित हो जाते। पर ऐसा न हो पाया। यूरोपवालोंके आनेसे मि सलमनेफे स्यानमें और भी उलम गयी। आपसमें लड़ते हुए देशी नरेशोंने वारी वारीसे इन विदेशियोंसे सह।यता लेनी शुरु की। विदेशियोंने भी अवसरसे लाम उठाकर पहले तो अपनी रक्षाके बद्दाने फिर इन भारतीय राजोंकी सहामताके नामपर सेनाएँ रखनी ग्ररू की। कम्पनियोंको देशके शासनमें इस्त-क्षेप करनेका खबसर मिला और न्यापारियोंकी कम्पनियाँ स्वतन्त्र मरेशोंके साथ वरावरीकी शर्तोपर सम्भिविग्रह करने लगी। जिन जिन प्रदेशोंमें उनके कदम जमे उनका सात स्थापार भारतियोंके हाथसे निकल गया और जो व्यवसाय और उद्योग-धन्धे उन देशोंसे प्रतियोगिता कर सकते थे वह नष्ट कर दिये गये। कम्पनियोंके विदेशी श्रहलकार अपने वेतन और भरोके **उपर बहुत वही रफ़्में रिश्वतमें** पाते थे। लीट कर घर जाने पर यह लोग 'नवाब' कहलाते थे । इन नवार्नेफे द्वारा तथा कम्पर्ना॰ के हिस्सोंसे मुनाफेके रूपमें श्रमस्य धन भारतसे बिटेन पहुँचाया गया । फास ऋौर हालैएडने भी कमाया पर बिटेनकी ऋपेसा इनके हाय कम रूपया लगा। यह मुपतकी रकम भी ब्रिटिश च्यापारियों श्रीर व्यवसाइयेंकि लिए पूँची हो गयी। न इसके िए अपना पेट काटना पड़ा. न खर्चमें कमी करनी पड़ी. एक

सकतो थी।

जिस अपार धनराशिकी इस प्रकार अनावास वर्षा हुई थो उसको कहीं न कहीं पूँची रूपमें लगना ही था। इसी समय सीभाग्यसे भापसे चलनेवाले एक्षिन और सूत कातनेकी मशीम-का आविष्कार हुआ। किर क्रमशः और मशोनें बनतीं गयी। यह वात नहीं है कि इसके परके कोई ऐसा विद्वान नहीं पैदा

हुआ था जो ऐसी मशीनें बना सकता। विद्वान एक्से एक बढ़कर हुए थे और उन्होंने समय समयपर मशीने बनायी भी थीं। पर बह मशीनें चलीं नही क्योंकि परिस्थिति अनुकूल न थी। मशीनोंका चलना तभी सम्मद है जब लोगोंके पास पर्व्याप्त परिमारामें फालतू पैसा हो जो पूँ जीके रूपमें लगाया जा सके। फिर येसे बेकार आदमी भी चाहिये जो नौकर यनकर मशीनोंको चलार्थे। तीसरी चीन बाजार है। ऐसा वाजार चाहिये जिसमें कवा माल सस्तेमें भिल नके और बना माल बिना रुहाबदके किए सके। पहले इनमेंसे कोई भी सुयोग न था, अतः जो मशीनें वनीं वह या तो रिस्तीनेके रूपमें रह गयी था ष्यद्वितकर सममकर तोड़ ढाली गयी। अय सभी सुविधाएँ यी। याजार थे, वेकार आदमी ये जो मजदर बननेको तैयार थे और इतना धन पहा या जो एक प्रकारसे इस बातकी प्रतीक्षा कर रहा था कि उसका पूँ जीके रूपमें उपयोग किया जाय। यस फिर क्या था। पहले निटेनमें, तत्पद्मात् यूरोपके अन्य देशों तया श्रमेरिकार्मे, फल-कारसानोंकी बाढ व्या गयी। ज्यों ज्यो इस प्रकार व्यवसायोंकी वृद्धि हुई त्यों त्यों देशकी सुरत धदलती गयी। गाँव और भी उज्जड़ते गये श्रीट बढ़े नगरोंकी श्रावादी बदती गयी । मिटेन छोटा-सा देश है, कुछ ही दिनोंसे एसकी

१६६

दशा ऐसी हो गयी कि वह सारी दुनियाको मिलोंके वने सामन भेजने लगा पर अपने अन्नके लिए दूसरे देशांका वशनतीं-ही गया ) उधर भारत जैसे दुछ देशोंका यही काम रह गया कि अन्न पैदा करें और जो अपने कामसे बचे, वरन् चाहे अपने लिए पर्याप्त न भी हो, उसे विदेश, मुख्यत. ब्रिटेन, भेजें श्रीर हर प्रकारका कथा माल अपने यहाँ पैदा क के उसे वाहर भेज श्रीर श्रधिक रुपया देकर उसो करुचे मालसे वने पक्के माल, जैसे वईसे तैयार कपड़ेको, सोल ले । इस प्रकारके व्यवसायसे प्रधान देशोंकी सम्पत्ति और फलतः यूँ जी और भी बहुती गयी। इस पूँजीवृद्धिके साधन मजदूरोंको दशाको भी थोड़ा-सा जान लेना आवस्यक है। इनमे इछ तो शहरोंके वेकार थे। ष्पारम्भमें कुछ ऐसे भी थे जो मजदूरीकी जालचसे देहातसे प्राते थे पर बीच बाचमें घर भी चले जाते थे। परन्तु धीरे-धीरे

इन लोगोंका प्रामिस सम्बन्ध खुट गया । जाना जाना बम्ब हो गया । खतीबारी रह नहीं गयी । शहरोमें ही रहते थे जीर सजदूरी करना ही एकमात्र जीवनीवाय था । इनके पास सिवाय ज्ञपने रारित्य जीर कोई सम्बन्ध नहीं थी । यह लोग छुट 'सर्वहारा' थे । इनकी सम्वान ही जानकल कारप्रामों को जा रही है और वेकारोंकी संख्या बदा रही है । छुर छुरमें तो इनकी दशा बहुत ही छुरी थी । पुरुगेंकी-तो बात ही दूर है जियों जीर नी इस वर्षके वर्षों तक्से बड़ी बेदिस काम जिया जाता था ! सानोंमें जमीनके नीचे लगातार का होती थी जीर न कोई सहनेका प्रकश्य, न ज्ञीपयोगचार का । सार प्रवट इस वाहक या न ज्ञीपयोगचार का । सार प्रवट इस वाहक या न ज्ञीपयोगचार का । सार प्रवट इस वाहक या न ज्ञीपयोगचार का । सार प्रवट इस वाहक जोन कर होती वी जो जो अपने काम लिया जाव जोर कि इससे जितना जियन जान का । सार प्रवट इस वाहक जान कोर फिर चुसे हुव इसम मी माँति

फ़ेंक दिया जोय 1 े म बुढ़ापेके लिए बीमा या पेशन थी, न चोट

सगने पर इर्जीना । क्षयं भलेगानसीने इसके विरुद्ध आवास भी कंठायो। पर अनकी किसीने सुनी नहीं । वस समय एक विरोप सिद्धान्त मान्य होरहा या जिसको 'करने हो' या 'सरक्ष्य-द्वार' के मिद्धान्त किस सकते हें । सिद्धान्तके मान्य-होनेका एकमान्न कारए। यह या कि इसको भागने में पूँजीपितयों का जायता था । इसना-निकर्ण यह है कि सज्बद्ध के साथ कोई जावदीसी तो को नहीं जाता । वसे कोई परक्षकर कारकाने में भर्त नहीं करता । वह जानता है कि यहाँ काम करने की यहां - यह हैं हैं । फिर भी जब वह नाम करने जाता है ता, जपनी इन्जाने खाता है । इसने यह काम करने काता है ता, जपनी इन्जाने खाता है । इसने इस अवस्थाने काम करना न पसन्य हो, जपने पर वहां जाय । जब । जातिक जीर सीनर होनों सरक्ज़न हैं और अपने पर

तूसरा, सरकार या अन्य व्यक्ति, बीचमें कैसे वंश्व सकता है ?

इस सिद्धान्तफे भीतर जो दन्म भरा हुआ है वह स्पष्ट है !

यह कहना शरास्त है कि मिल-मांत्रक और सजदूर—घनिक और मूदा—दोनों क्यावर हैं ! जब भायने का कोई मार्ग नहीं यहता तो चूहा भी शीवरसे ही पिल्लोके मुहँमें जाता है ! मजदूरके साथ जबदेस्ती भलें ही न होती रही हो पर बद करता का ! हिस पर पता जाता ! बह तो विवस या ! जबतक किसी मलाएं पर्वा है । जबतक किसी मलाएं पर्वा है । जबतक किसी मलाएं पर्वा है । स्व वह सहस स्व मंदार पर्वा में स्व वह सहस स्व मंदार पर्वा में सहस्त स्व मंदार स्व वह सित्ती मी दृष्टिसे स्व इन्ह न कि वह किसी मी दृष्टिसे स्व म्व वा उपहास करना या ! पर्वा वा ! ।

ं मजदूरकी श्रवस्थामें श्रव भी कोई मौलिक परिवर्तन नहीं

~ 5.

Laissez-faire.

हुआ है । वह अब भी गुलाम है। अब भी उसके मालिकोंक सरय यही है कि अधिकसे अधिक काम लिया जाय और कम-से कम मजदूरी दी जाय । जैसा कि किसीने कहा है, मजदूरके सारे जीवनका निचोड इन शब्दोंमें व्यक्त किया जा सकता है, "हम काम करने जाते हैं ताकि क्षया मिले ताकि हम भोजन मोल हों ताकि इसरिस्में बख आये ताकि हम काम करने जाएँ ताकि रुपया मिले ताकि हम भोजन मोल हों इत्याहि" मजदूर इसलिए काम नहीं करता कि वह उसे अपना काम समसता है या उसे उससे रस आता है बरन इसलिए कि उसका यह एकमात्र जीवनोपाय है।

फिर भी पहलेसे दशा अच्छी है । कामके चएटे कम हुए हैं, कियों और वचासे वैसा और उतना काम नहीं लिया जाता, मजदरी भी कहा अधिक मिलती है, काम करते करते चोट लग जाने पर हर्जाना मिलता है, अधिकतर सभ्य देशों में बुढापे श्रीर सत्यके लिए बीमेका भी प्रबन्ध है। श्रव 'स्वच्छन्दता' नीति खलकर नहीं वरती जाती। ऐसा मान लिया गया है कि समाजका यह कर्तव्य है कि इस विषयमें आवश्यक हस्तहेप फरे। इसीलिए यद्यपि कानून बनावेवाली संस्थाओं श्रोर सरकारों-पर पॅ जीपतियोंका अब भी अबल प्रमाव है फिर भी धोरे-धीरे कई ऐसे कानून वन गये हैं जिनसे मजद्रोंकी परिस्थिति कुछ सुधरी है। पूँजीपतियोंने कुछ तो लोकमतसे दवकर इन फानूनों-को घनने दिया है, कुछ जापसकी प्रतियोगिताक कारण। एक पूँ जीपति यह नहीं चाहता कि इसरा अपने मजदूरोंसे अधिक काम लेकर या चनको कम मझदूरी देकर मुमली श्राधिक मुनाफा करे प्रत यह लोग चाहते हैं कि यशसम्भव सबके लिए एक्से नियम बन जायँ।

पर जिस लोकमतर्के जागनेसे यह सब सम्भव हुआ है उसके पीछे मजदरोंकी सौ वर्ष की तपस्या है। पहिले प्रत्येक मजदर छलग या, धीरे-धीरे मजदरोंने मिलकर काम करना, मजदूर-सभा या श्रमिक-संघ वनाना सीखा। मालिकोंको यह वात नापसन्द थी. अब भी नापसन्द है। वह जानते हैं कि संघ-हनसे शक्ति वढ़ती है। पदे-पदे इन संघोंका विरोध किया गया ।' बहुधा मालिकोंने संघेंकि श्रास्तत्वको स्वीकार करनेसे ही इनकार किया । न संघके पटाधिकारियोंसे बातचीत की जाती थी न उनके किसी पत्रका उत्तर दिया जाता था। फानूनके द्वारा भाँति भाँतिकी रुकावटें डाली गयीं। यदि संघ वर्ने भी तो वह क्या क्या काम करें इसके लिए कड़े थन्धन घनाये गये । जर्मनीको हिटलरशाही सरकारने तो मजदूर-संघ तोइकर उनके बादों रुपये जन्त कर लिये। इटलीमें भी मजदर-सघ तोड़ दिये गये। इड़ताल और कामयन्दी, निल-मालिकों और पुलिसके डरडों तथा गोलियोंका निरन्तर सामना **फरते -हुए** भी भजदूर आज पहिलेसे मजदूत हैं और उनकी संस्थापं पकदेशीय नहीं बरन अन्ताराष्ट्रिय हैं। मजबूरोंकी संपटित शक्ति क्या कर सकतो है इसका उदाहरण रूस है ष्ट्रीर उससे प्रत्येक देशका श्रामक समुदाय, पोत्साहन प्राप्त कता है। 🗡

द्यस्त, जैसा कि इमने जपर लिखा है यूरोपके ज्यवसाइयों फे हाय एक प्रकारसे अनायास ही बहुत-सा क्पया लगा जिसको पूँ जी बनाकर उन्होंने श्रापने व्यवसायको खुब बढ़ाया। कोयला श्रोर लोहा यूरोपकें कई प्रदेशमिं होता है, बिटनमें तो खुब हो होता है। इससे मशीनों द्वारा न्यवसायको बढ़ानेमें कोई कठिनाई नहीं हुई ।

१५०

।परन्तु इस पूँ जीशाही प्रगतिके मार्गमें कई श्रडचर्ने है। यह श्रहचनें ऐसी है कि इनको दर करनेका कोई एपाय नहीं देख पड़ता। यह पूँ जीशाहीके साथ छायाके समान लगी हुई हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि एसका श्र त करके हो छोडेगी ! इसीलिए इनको पूँजीवादके स्वगत उच्छेदका कहते हैं। यह पूँजीवाद और पूँजीशाहीका उच्छेद करते हैं परन्तु मेहंदीकी छालीकी भॉति पुँजीबादसे प्रथम नहीं किये जा समते। हम यहाँ सच्चेपमें इनमेसे छुटी आलोचना करेंगे।

प्रत्येक पूँजीपति यही चाहता है कि मैं वस्तुष्टीको तैयार परता जाङ और दूसरे लोग मुमले मोल लेते जायें। मशोनसे थोडा माल तैयार फरनेसे कोई लाम नहीं होता । मशीन तो थोक वैयार करनेके जिए हैं। परन्तु एक हो पूँजीपति तो है नहीं, न पक ही कारजानेदार है। ऐसे कई व्यक्ति या व्यक्ति-समुदाय ष्ट्रायीत् वरूपनियाँ होती हैं। पहले-पहले तो बाजार बड़ा होता है, मालकी माँग र्याधक होती है और सबको पर्याप्त मुनाका होता है। पर मशीनें तो सबके पास है और सभी अधिकसे अधिक माल तैयार कर रहे हैं नहीं तो मशीन बेकार रहे छी। पाटा पडे। परिशाम यह होता है कि माल बहुत तैयार हो जाता है। इस अवस्थामें दो ही थाते सम्भव हैं। यदि मालकी मात्रा कम की जाय तब उतना मुनाफा हो सक्ता है, नहीं तो मन्य कम मिल्रेगा । पूँजीपति परोपकार-बुद्धिसे तो व्यवसाय करता नहीं। उसका उद्देश्य रुपया कमाना है लोगोकी ध्याद थ-कताओंकी पूर्ति काना नहीं। श्रतः श्रपने, मुनाफे के लिए वह तैयार माजको नष्ट कर देता है। कईबार कहरा श्रीर सेव सगुद्रमें फेंक दिये गये गेहूं भट्टोंमें डालकर ज़लाया, गया। यह

<sup>•</sup> Inner Contradictions

इसलिए नहीं कि पृथ्वीपर कोई मृत्स न या वरन् इस्लिए कि माल कम होगा तो उसका दाम अधिक मिलेगा। अमेरिकामें कईके खेत जला दिये गये या बे-नोये छोड़ दथे गये। इसका यह कारण नहीं था कि अब नंगे नहीं रहे श्रीर रुईकी श्रावश्यकता नहीं है वरन इसलिए कि रुई कम पैदा-होगी तो सुतका भाव चहेगा और पूँ जीवालोंको कपड़ेका अधिक मृल्य मिलेगा। 🔀 परन्तु इन युक्तियोंसे काम नहीं चलता । मालको नष्ट करके जो मनाफा होता है वह तो सबके लिए एकसा होता है। अतः ध्यापसकी मितरपद्धांके कारण इस वातकी चिन्ता होती है कि कोई ऐसी युक्ति निकाची जाय जिससे खर्च हमारा कम पहे श्रीर मुख्य हम दूसर्वेके दरावर हों । . ऐसा हो नेसे मुनाफा श्राधिक होगा। प्रत्येक पूँजीपति दृरो पूँजीपतियों को जो उसी न्यव-सायको फरते हैं इस प्रकार गिगना चाहता है। इसका एक उपाय तो यह है कि कचा भाल सस्ते वाजारमें रारीदा जाय। विभिन्न देशके व्यवसायी इसके निए जो त्रयहा करते हैं उसका बल्लेख अगले अध्यायमें होगा। परन्तु एक ही देशके दो व्यवसायो इस प्रकार एक दूसरेको नहीं दवा सकते। यद हो सवता है।क कपड़ेका जापानी कारजानेदार अग्नेजी कारजाने-दारले सत्ते भावमें रुई-पा जाब पर जहांसे एक-जापानी कार-खानेदार मोल लेगा वहाँसे दूसरा भी ले सकता है। अतः एक देराके भीतर इस उपायसे काम नहीं निकल सकता। दूसरा उपाय यह है कि श्रमिकोंसे काम अधिक लिया जाय पर यह भी एक देशके भीतर नहीं चल सकता। यह हो सकता है कि एक देशमें मजदरोंसे दिनमें बाठ घरटे काम होनेका दस्तर हो श्रीर दूसरे देशमें दस घएटे काम लेनेका पर किसी सी देशविशेषमें

सभी व्यवसाधियोंके लिए एक ही नियम लागू होगा, अतः

तीसरे एपायका श्रावलम्बन करना पड़ता है। इसका लच्य यह है कि काम उतना दी हो पर सखदूर कम लगें। यही लपाय ष्ट्राजकत चल रहा है। इसको बौद्धिक सबसनक्ष कहते हैं। यह दो प्रकारसे किया जाता है। कुछ तो छानबीन करके फालत् धादमी, चाहे वह दफ्तरमें हों चाहे मशीनोंपर, पृथक् कर दिये जाते हैं। पर यह बहुत छोटी-सी बात है। मूल प्रयह यह होता है कि छपने पास ऐसी मशीन हो जिसमें मनुष्य कम लगें। लाखों रूपये खर्च करके मशीनोंमें पेसा उलट-फेर, ऐसी धनति, की जाती है कि जहाँ दस मजदूर लगते ये वहाँ पाँध ही लगें। बराबर संयमन जारो है और एक व्यवसायीकी नक्षल दूसरा करता है। क्योंकि जो इस मैदानमें पीछे रह जायगा उसका माल महेंगा पड़ेगा और उसका मुनाका कम हो जायगा। सभी देशों, सभी ज्यवसायोंमें इसकी घूम है।

परन्तु अब एक तमाशा होता है। संयमनके फलस्वरूप हार्दी मनुष्य वेकार हो जाते हैं। यह लोग या तो हायपर हाय धरफर नुखीं मरें या भीख मार्गे या सरकार प्रजापर टैक्स लगा कर इनक पेट अरे, जैसा कि, उदाहरखके लिए, बिटेनमें होता है। पर इन तीनोंमेंसे कोई भी बात हो, इन लाखों आदिमियों-की क्रय-शक्ति--माल खरीदनेकी शक्ति-तो नष्ट हो ही जाती है, सारे समाजकी क्रय-शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि एक गड़ी राज्ञम किसी न किसी रूपमें इन लोगोंके भरण-पोपणमे खर्च होती है। यह समस्या पूँजीपतियोंके सामने आये दिन खड़ी रहती है। एक श्रोर तो माल इतना वैयार हो जाता है कि

<sup>\*</sup> Rationalization

माँग होते हुए भी कम मुनाफ के भयसे उसे सबका सब बेचा नहीं जा सकता, दूसरी श्रोर खाखों मनुष्योंको बेकार करना पहता है और जो लोग प्राहक हो सकते हैं उनकी क्रय-शक्ति कम करनी पड़ती है, यहाँतक कि माल पड़ा बहता है पर आव-श्यकता होनेपर भी वह उसे नहीं, मोल ले सकते । यह पूँजी-वादका एक भीषरा स्वगत बच्छेदक है। पूँजीशाहीका इतिहास देसे संक्टोंकेश वर्णनसे भरा पड़ा है। किसी प्रकार लीपापोती करके या किसी युद्धको सदायतासे पूँजीपति एक संकटको पार नहीं कर पाते कि दूसरा संकट आ उपस्थित होता है। यह समममें नहीं आता कि पूँ जीपतियों की पारस्परिक होड़ के रहते संकटोंकी शहुला कैसे टूट सकती है। यह भी समममें नहीं आता कि पूँजीशाही पद्धतिके रहते पूँजीपतियोंकी आपसकी होड़ कैसे वन्द हो जायगो । यह प्रतिस्पद्धी तो श्वाभाविक ही है। जय मुनाफ के लिए व्यवसाय किया जायगा तो श्रधिक मुनाफेकी इच्छा स्टाना बुरा नहीं कहा का सकता। पर इस सारी कथामें खराबीकी बात यह है कि यह सकट केवल भोड़े-से पँजीपतियोंपर नदी पड़ते । जब लाखों श्रमिक बेकार होते हैं तो उनके क़द्रस्थियों को मिलाकर जनताके एक बड़े अशको भॉति भाँतिकी विपत्ति सहसी पहती है। शत्यन या अप्रत्यन रूपसे समूचे देशको कई प्रकारकी चृति घठानी पड़ती है। आविक कुछ तो होता ही है, स्वास्थ्य गिर जाता है, चारित्र्य-पतन होता है, संस्कृतिकी मर्यादा पीछे हट जाती है। अतः यह पूँजीपतियों का घरेल प्रस्त नहीं सारे जनसमुदायके हिता-हित मा प्रश्न है।

<sup>•</sup> Crises.

समाजवाद

१७४

पक और अडचन है। पूँजीवादका न्याष्ट्रिवाद और राष्ट्र-वादसे†† गहरा सम्बन्ध है। व्यष्टिवादसे तो इसलिए सम्बन्ध है फि पूँजीवाद व्यक्तिकी खच्छन्दता श्रीर स्वार्थ बुद्धिके सहारे टिका हुआ है। प्रत्येक देशमे प्रत्येक पूँ जीपति चाहता है कि में देशके सारे व्यावसायिक जीवनका एकम प्र श्राधिप्राता वन जाऊँ। इसका परिणाम यह होता है कि बड़े पूँजीपित छोटे पूँजीपतियों को स्वा जाते हैं। वहीं का मुक्ताधिला छोटे नहीं कर सकते। धीरै-घीरे बोडेसे हार्थीमे देशका सारा व्यवसाय आ जाता है। थोडेसे लोगोंका स्वार्य वहतोंके स्वार्थको क्रचल देता है। यह यात एक उदाहरणसे स्पष्ट हो जायगी। भारतका श्रीशोगिक-जीवन श्रमी चार दिनका है पर श्रमीसे थोडेसे लोगोंने इसपर कल्जा कर लिया है। कल-कारखाने सैकडों हैं पर उनपर किसी न किसी प्रकारका नियन्त्रण थोडी-सी कन्प-नियोंका है। नामको वह कारखाने स्वतन्त्र हैं पर उनको पूँजीमें इन यही कम्पनियोंने इतना हिस्सा ले रखा है कि वह सर्वथा इनके पहने हैं । कामेस सोशालिस्ट' के एक छाकर्में इस विषयपर श्री ध्यरोक मेहताका एक लेख था। उसमें एक तालिका दी थी

जिसका छोटा रूप इस प्रकार है— क्र फ़प्पतीका नाम | कितने कारखाने उसके नियन्त्रणमें हैं पड़य चूल पेएड कम्पनी पड़य चूल पेएड कम्पनी पड़य चूल पेएड कम्पनी श्वास्टेवियस स्टील २४

† Individualism †† Nationalism १३ यह सम पुराने आंडडे हैं। युद्धाल में नये आंडडेंग्झ मिलना युक्त नहीं है।

| र । कस्पत्तीका नाम                                                   | कितने कारलाने उसके     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                      | , निमन्त्रणमे हैं, न-र |
| यर्ड ऐएड कम्पनी                                                      | 1801                   |
| जिलैएडर्स व्यार्थटनाट 🗀                                              | € 10 <b>3 3</b> 1 3 2  |
| घेग सनलप                                                             | 1 201                  |
| मैक्ल्यूड पेएड कम्पनी                                                | 1 190                  |
| टाटा संस ऐंग्ड वस्पनी                                                | ~ {\$ !                |
| वामर लारी पेंड कम्पनी                                                |                        |
| भारतके लगभग ४०० बड़े कल-कारखाने तगभग ३० वडी                          |                        |
| कम्पनियोंके नियम्त्रसमे हैं। इन ३० में से २० की पूँ जी १करोड़से      |                        |
| अधिक है और इनमें से ६ ७ की पूँ नी ४ करोड़से ऊप है। असेले             |                        |
| दाष्टा कम्पतीके नियम्प्रण्में लगभग ३० करोड़ रुप्येकी पूँजी है।       |                        |
| यह तो स्पष्ट ही है कि ऐसे महापूँ जीधरों के सामने छोटे                |                        |
| व्यवसायी नहीं ठहर सकते। पर इनको इतनेसे परिताप नही                    |                        |
| है। जो यों ही बनवाम है वह बलवत्तर वन रहे हैं। यही वही                |                        |
| कन्पनियाँ पकने भिन रही हैं। ऐसे सम्मितनसे जो सस्याय                  |                        |
| चरवन होतो है' चर्डे ट्रस्ट' या 'कम्बाइन' महते हैं। चराहर एके         |                        |
| लिए वर्ने ऐरड फम्पनी जिसकी अपनी पूँजी ३ करोड़ १० लाख                 |                        |
| है, मार्टिन ऐएड कम्पनीसे मिल गयी है। इसका परिशाम यह है               |                        |
| कि सभी देशोंमे थोडेसे व्यक्तियाँ, श्रयांत् इन बड़े ट्रस्टोंके सब्चा- |                        |
| लकोंके, हाथमें देशके सारे खाँदोगिक खाँर न्यावसायिक जीवनकी            |                        |
| बागडोर चली जाती है। कपड़ा, विजली, शक्तर, जहाज रेल,                   |                        |

कोयला महाजनी-पेसा कोई न्यवसाय नहीं है जो इनके हाथमें

४ न हो। पूँजीशाही मत्येक\_राष्ट्रको व्यावसायिक पद्माधिकारकी श्रोर ते जा रही है। 🖟

यह बात यही समाप्त नहीं होती । आरम्ममें पूँचीवाद और राष्ट्रवादका भी सम्बन्ध रहता है। अत्येक राष्ट्रके पूँजीपति अपना भला चाहते हैं। फलतः उनसे दूसरे राष्ट्रीके पूँजीपतियाँ-से होड रहती है। इसका जो परिएशम होता है उसपर खगते आध्यायमे विचार होगा। यह प्रतिद्वन्द्विता खब भी जारी है पर इसके साय-साथ एक दूसरी अष्टति भी देख पड़ रही है। पूँजी-शाही अब राष्ट्रीयताको छोड़कर अन्तार्पाष्ट्रयताको ओर कुरु रही है। प्रस्येक देशमें तो यही कम्पनियां और वडे द्रस्ट हैं ही अब एक देशके ट्रस्ट दूसरे देशके ट्रस्टोंसे मिल रहे हैं। भारतमें इयबसाय करनेवाली वासर लारी ऐरड कम्पनी जिसकी पूँजी १ फरोड १४ लाख है छन्द्रनकी अलेग्बेंग्डर सारी पेएड कम्पनी हारा निवित्रित है। ऐरड्यू बूल रेयड कथ्यनो जो ५४ कारलानी-पर नियन्त्र्या करती है लग्दनकी युल कैटो ऐरड कम्पनीसे सम्बद्ध है। मला भारत तो प्यतन्त्र देश है, यहाँकी विदेशी कम्पनियोंका मिटिश कम्पनियोंसे सम्बद्ध होना कोई आखर्यकी बात नहीं है पर यही लीला सर्वत्र ज्यापक है। स्वदेश विदेशका विचार 'छोड़कर यहे यहे ट्रस्ट मिल रहे हैं, और अग्ताराष्ट्रिय हुस्तेंजी सृष्टि कर रहे हैं। एक ही ज्वाहरण पर्व्याप्त है। जाले इस और दो-एक अन्य देशोंको छोड़कर सारी प्रची करने मिट्टी-के तेशक ज्वासाय स्टेरडर्ड ऑयल कम्पनी और रॉयल डब कम्पनीके हायमें है। यह दोनों ही खन्ताराष्ट्रिय ट्रस्ट हैं स्रोट छोटी बड़ी कई सी, स्यात् कई इज़ार, कम्पनियोंका नियन्त्रण करते हैं। अभी तो इनमे आपसमें प्रतिस्पद्धी है इसिलए छुड़ ज़ा ही रही है पर बिंदू बह दोनों मिल जायं तो चेचारे प्राहक-वो कीन वचायेगा। गरीव या धर्मीर जिसके घर एक पैसेका भी मिट्टीका तेल जलता होगा वह इनकी मुद्दीमें रहेगा। मुँद- व्यापारीको श्रपने राज्यमें किसी वस्तुके वेचनेका एकाधिकार दे दिया करता था पर पूँजीशाहीका दिया हुआ यह एकाधि-कार उससे कहीं ज्यापक और भयद्धर है। यह स्मरण रखनेकी बात है कि इन ट्रस्टोंका जन्म चाहे किसी उद्योग-विशेषसे हुआ हो पर इनकी विपुल पूँजी एक ही उद्योगमें बँधी नहीं रह सक्ती। बह भीरे भीरे सभी ब्यवसायोंको आपने घेरेमें लानेका प्रयत्न करेगी और जो इसका मुकायिला करें ने उनको क्कुचन डालेगी। इन महाट्रम्टोंकी बात ती जाने दीजिये, भारतमें पेंड्रयू यूल पेएडको इतने प्रकारके व्यवसायोंपर नियन्त्रण करती है—

पदुत्रा चाय कोयला यातायात शकर वंक विभिन्न चकुत जोड़

माँगा दाव लेंगे। पाचीन कालमें कभी कमी कोई राजा किसी

११ १४ ६३ २ १ १ ११ = ४४ किसी एक देशके लिए भी यह सीचनेकी बात हो सकती है कि वह फोयला, लोहा, यातायात जैसे मूल उद्योगोंको थोड़ेसे लाभ-लोलप व्यक्तियोंको सींभकर अपनेको उनका दास बना देगा। पर यदि थोडेसे मनुष्य, जिनका एक मात्र उद्देश्य ध्याना लाभ है. प्रथ्वी भरके मुख्य मुख्य व्यवसायोंपर नियन्त्रण प्राप्त करके श्रन्ताराष्ट्रीय जगत्को श्रपना गुलाम बना सके तो यह तो वही ही शोचनीय श्रवस्था होगी। लोग इस भयको देख रहे हैं श्रीर पूँ जावादके इस विकासको, जिसमें वह व्यष्टिवादसे अन्तराष्ट्रीय एकाधिकारकी श्रोर बढ़ रहा है, सशंक दृष्टिसे देख-रहे हैं। वहीं वड़ी सरकारें इन प्रवल ट्रस्टॉसे धवराती हैं। अमेरिकामें किसी किसी राष्ट्रपतिने इनसे टक्कर तेनी चाही पर यह च्योंके त्यों वने हुए हैं, इनका वल टूटा नहीं। यह भी पूँजीशाही और प्रजीवादका एक स्वगत चच्छेदक है।

इसका राजनीतिपर विचित्र परिणाम पड़ेगा । जनतक पूँजी-शाही राष्ट्रीय सीमार्ज़ीके मीतर श्रावद है, तवतक तो एक राष्ट्रके पूँ जीपति अभना प्रभाव लगाकर उस राष्ट्रको अपने स्वार्थके लिए

कभी कभी दूसरे राष्ट्रसे लडानेका प्रयत्न करते हैं पर खब तो श्चन्तराष्ट्रीय गुट श्रपने स्वार्थके लिए राष्ट्रोंकी लड़ा देंगे। इन अन्तराष्ट्राय प्जीपनि गुटोमे सभा देशोके पूँजीपति होंगे।

युद्ध दोनेसे तेले लोहा, हियबार आदिकी विक्री अधिक होगी. मुताफा खुन होगा। अपने रूपयेका पूरा जोर लगावर यह स्रोग राष्ट्रोंको सङ्घर्येगे । व्यथ साध्ये मरे-क्टेंगे पर कोई जीते

कोई हारे इनको मुनाफा मिलेगा। मुनाफा लेनेवालोंने विजित धीर विजेता, दोनों दशोंके पूँ जीपति होंगे। वड़ी कम्पनियोंकी पेमी करत्तोंका इस लड़ाईमें सप्रमाण भण्डाफोड़ हुआ है।

क्या यहीं नहीं समाप्त होती। एक श्रीर प्रवत उच्छेदक है, जो पॅजीबाइकी जड़ स्रोद रहा है, इसका कटु अनुभव सभी घड़े पूँ जीवादी देशोंको हो रहा है। इसका यहत अच्छा उदा-

हरण बिटेने और भारतके सम्यन्यसे भिल सकता है। जैसा कि हमने देखा है भागतके पुराने उद्योग तो प्रायः सब नष्ट हो गये। इद्ध कोरी जुलाहे कपड़ा भले ही तैयार कर लें पर सूत वह भी विदेशी ही लगाते थे। महाजनी श्रीर द्यानदारी ती

रह गयो पर नोई ऐसा व्यवसाय नहीं रह गया निससे प्रचुर माज्ञामे पएय उत्पन्न होते । परन्त निटेनके कुत्र पूँजांपतियाँने देशा कि भारतमें मजदूरी सस्ती है। यदि भारतमें नारखाने राोते जायँ तो दलाईका खर्च भी वच जाय और माल साता

पहनेसे खून विके। अतः कुछ अप्रेजीने मारतमे कपड़ेके कार-साने खोले । यह बात निटेनके कारवानेदारों को सर्जा । अत-श्रापसमे सहुर्थ गुरू हुआ। एक हो घर बिटिश पूँ-नीशाही, में

कलह उत्पन्न हो गया। जो कारताने भारतमे खुलें उनके तथा रेलवे आदिके लिए भारतमे एखिनिचर और कल-काररानोंकी

देरा-रेख करने तथा मशीनोंकी मध्यमत खौर उनके कल-पुर्जीको यना लेनेके योग्य शिल्पी भी तैयार हो गये। यह सप भारें ब्रिटेनके हितके विरुद्ध थी। ऐसे हो हित-सपर्पके फल-प्लह्प ब्रिटेनके हाथसे अमेरिका निकला था। अमेरिकन उपनिषेर के निवासियोंने जब देखा कि उनको पिरुम्मुम ब्रिटेन अपने आर्थिक

निवासियोंने जब देखा कि उनका पिछ्मूमि ब्रिटेन अपने श्वापिक स्मार्थफे लिए उनने दमाना चाहतो है तो वह उडकर स्वतत्र ही हो गये। इपर वीचकी दलालीकी बदौनत बहुतसे आस्तीयोंके स्त मी रुपस हो गया था। कच्चे साल, जैसे ऋई वा अन्तको गॉन गॉबसे बटोएफर अमे ज ज्याभारियांके हायों बेचनेवाले भारतीय

श्राहतिये हो थे । इसी प्रकार छमेज स्थापारियोंसे तैयार माल-जैसे फपदा, थोक मोल लेकर गाँव गाँउ भेजनेताले भी भारतीय हो थे। रेल इत्साहिक पड़े छाइलकार अले ही छमेज हों पर ठेरेदार भारतीय हाते थे। ऐसे लोगोंके पास क्षमा जमा हो जाना स्वामारिक या खोर यह लोग जसे पूँनीके रूपने कही लगाना चाहते थे। इसका मुखोग मिल गया। त्रिटेनमें जो

जाना खामानिक या और यह जोग उसे पूँचीफे रूपने कहीं लगाना चाहते थे। इसका मुखोग मिल गया। त्रिटेनमें जो कारखाने मशीनोंका बनाते थे उनका आद्रुठ चाहिये थे। इनके स्वारे मानका प्रस्त त्रिटेनमें हो तो हो नहीं कती थी। अत इन्होंने इन भारतीय रूपवेबालोंके हाथ मशीनें चेचनी शुरू की। फलत भारतीयोंने भा कपडेके कारखाने रोले। अनेन सरकार ने जब अमेजोंको भारतमें चचडेकी मिले रो। ने ही तो भार-तीयोंको किस मुँहरे रोकती? अनेक कांठनाइयोंका सामना करके भी इस ज्यसाययमें पर्याप्त मुनाफा हुआ और कपडे की मिलोंकी सुख्या चटती ही गयी। जिस्स किसी शानतमें मई १८० समाजवाद

हार नदी डाला है। घीरे घारे चाय, फोयला दियासलाई चुड़ी, शाशा ऐसे कः रोजगारोंमें भारतियोंका काफी हाय है।

पैदा होती है या सुभीतेसे पहुँच सकती है वहीं सूत कातने या कपड़ा बनानेकी मिलें हैं। इससे ब्रिटेनके वख-व्यवसायको बड़ा

व्यवसायियोंको हानि पहुँचाते हैं।

सोहेमें तो टाटाने एक प्रकाश्का एकाधिकारसा प्राप्त कर लिया है। अवतक जहाज चलानेवाला कम्पनियाँ भी कई हो गयी होतीं और दूर देशोंतक न सही पर भारतके तटपर एक स्थान से दूसरे स्थानतक यात्रा चौर माल ले जानेका व्यवसाय तो पूरा ही भारतीय हायोंमें जा र या होता पर सरमारने ऐला होने न दिया। फिर भो क्यों-क्यों भारतके पूँजीपति यनवान् होते जाते हैं त्यों त्यों सन्भारको भी जनसे दवना पड़ता है और ब्रिटिश पॅजीपतियोंको जो अयतक भारतको अपनी आरोटमूमि सममते ये इनके साय समकीता करना पढ़ता है। आजकज अंभेज श्री। भारतीय व्यवसाइयों में फिर बातचीत चल रही है। भार-तीय व्यवसायी भारतमें तो अन्ना माल वेचते ही हैं, थोड़ा बहुत माल विदेशों में भो बेचते हैं और इस प्रकार भी अंप्रेय

यह सथ इसीनिए हुआ कि पूँजीशाहीके भीतर घुनकी मॉित एक उच्छेदक लमा हुआ है। कपड़ेका ध्यवसायी भी पुँजापति है, मशान बनानेवाला भी पुँजीपति है। दोनों निटिश ब्यसायको छन्नति चाहते हैं और और अपना मुनाफा चाहते हैं। प परका हि। दू रेके हितका विरोधी है। जहाँ मशीन विकती है वहाँ कपड़ेवालेकी जब कटती है पर मशीन वाला बिना मशीन वेचे रह नहीं सकता। अतः पूँजीशाही अपना शत्रु आप ही पैदा करती है। एक भारतमें हो नहीं सारो

धका पहुँचा है। पर भारत याँने केवल कपड़ेका व्यवसायमें ही

जाती है। पर पुँजीशाही भिन्न-भिन्न प्रकारके भाल वेचकर ही श्रपता गला नहीं घाँटती। उसकी पूँजी भी उसके लिए घातक हो जाती है। कारसानेवाले माल तो वेचते ही हैं, वड़े-वड़े पूँजीपति विशेषतः महाजन और वैंकर दूसरे देशोंमें अपना रूपया ह गाकर वहाँ के ही व्यवसायियों की सहायता करते हैं। सारतम ही छामेजोंका इस प्रकार करे को कपया लगा हुआ है। दसरे यहतसे उदाहरण है। चीन, तुर्की, कई देशोंने ऐसा हुआ है। कल-फारखाने उसी देशवाले खोलते हैं, वही चलाते हैं पर पूँजीका षद्दत थड़ा भाग विदेशी लगाते हैं। नामको यह व्यापसाय स्वदेशी होते हैं पर इनके मुनाफेसे बहुत-सा रुपया प्रतिवर्ष ब्याजके रूपमें शहर चला जाता है। अस्तु, यह तो होता है पर इसके माथ ही धीरे-धीरे इन देशोंका व्यवसाय सुदृ होता जाता है और यह अपने पॉवप राड़े होने लगते हैं। इसका परिगाम यह होता है कि यह उन देशोंसे जिनसे पहले माल मॅगाते थे माल मॅगाना बन्द कर देते हैं। रुपयेवाले रुपया घरपर रख नहीं सकते इसलिए उसे ऐसे देशोंने लगाते हैं जिनके पास स्वय रुपया नहीं है परन्तु इसका परिखाम यह होता है कि बह अपने देशके व्यवसायके किए प्रतियोगी खड़ा घर देते हैं और इस प्रकार अपनी पूँ जोके सोतेको सुरानेका भी आप ही आयोजन पर लेते हैं। बिटेन और अमेरिकाको इसका अनुभव है। जहाँ पूँजी लगाते हैं वहाँ किसी न किसी शांचरी अपना प्रस्यत्त या श्रप्रत्यत्त रूपका राजनीतिक अधिकार रखनेका प्रयस्न किया जाता है ताकि रूपया हुन न जाय पर इसका निश्चय नहीं हो सकता। युद्ध या धन्य किसी राजनीतिक ज्यलपुथलके हारा ऐसे दवे हुए। देश हाथसे निकल जाते हैं और खपने देशक व्यवसायको चति तो पहुँचती ही है, कंपया भी ह्रव जाता है।

यद यातें पूँजीवादके साथ जनसमें ही लगी हुई हैं। जय सुनाका होगा तो पूँजी बढ़ेगी और उसे कही न कहीं लगाना पढ़ेगा। जो देश अपने अव'न हूँ उनमें तो अपनी आंदसे मी कल-कारखाने खोले जा सकते हैं पर खतन्त्र देशोंमें रुपयां लगाना हो सुनकर होता हैं। यर इन दोनोंमेंदी कोई सा बात की जाय, अन्तर्से अपना ही तुकसान होता है। इस प्रकार इन देखते हैं कि यूँजीशाही जिकर पाँन बहाती है उचर हो वह अपने गिरनेका आयोजन करती है।

पूँजीशाहीके और भी पकाध दोप विचारणीय हैं। पूँजीबादके श्रतुसार यह श्रावश्यक है कि देशको खानींपर पूँ जीपतियोंका अधिकार रहे। वही खानोंमेंसे कायला तेल, लाहा ताँबा व्यादि सामग्री निकालें और वही वसे कच्चे रूपमें या उससे दूसरी चीजें बनाकर बेचें। पर यह समरण रखना चाहिये कि स्वित्व पदार्थ मूर्ला-बैंगनको भाँति प्रतिवर्ष नहीं पैदा होते। जिस देशमें जितना कुछ स्वित्व है उतना ही है। अतः उसकी रहा होनी चाहिये. नहीं तो थोड़े दिनोंमें खत्म हो जायगा श्रीर बादमें श्रानेवालोंकी छुछ न मिलेगा। पर यह रहा पूँजीपति नहीं कर सकता। उसको नो मुनाफा चाहिये, आजसे पचास सो वर्ष पीछे जा लोग पैदा होंगे वह क्या करेंगे, इससे उसका कोई सरोकार नहीं है। वह चाहेगा कि खानोंको यथासम्भव काली कर हाले। यह बहु भारी मयस्यल है। यह शङ्का काल्पनिक नहीं है। अभी कुछ हो वर्ष हुए अमेरिकामें इसका एक रूप देखा जा चुक है। वहाँ तेलको कुछ सान इसलिए सुरित्तत थीं कि यदि राष्ट्रपर कोई विपत्ति पड़े तो नौ-सेनाके लिए उनमेंसे तेल निकालने जाय । यो उनमेंसे तेल निकालने का ठेका किसीको नहीं दिया जाता था। पर कुछ पूँजीपतियोंने लाखों रूपया रिश्ततमें लुके करके उनपर कब्जा प्राप्त कर लिया। अवस्मात, भेद खुल गवा और उनके हाथेंसे ब्याने निकल गयी। अवस्मात, भेद खुल गवा और उनमेंसे कुछको जुमीना देना पड़ा, कुछ सरकारी पादलकारोंको द्वया मिला, पर इससे पूँजीशाहीका कोई विरोप नुकसान नहीं हुआ।

यह एक ब्दाहरण मात्र है पर इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पूँजीशाही फहाँतक जा सकती है। देश-दित, सन्ततिहित या इस प्रकारकी कोई बात उसको रोक नहीं सकती। उसको मुनाका चाहिये।

परन्तु ऊपर को कुछ लिखा गवा है उससे यह भी स्पष्ट है कि पूँजीशादी पहुत दिन दिक नहीं सकती। असका जम्म पूँजी। बात हुमा है परन्तु पूँजीयाद अमान उच्छेदफाँसे भरा पढ़ा बात है हमा है परन्तु पूँजीयाद अमान उच्छेदफाँसे मरा पढ़ा हुमा है। असके विकासके साथ साथ ही इन उच्छेदफाँसे विकास हुमा है। असति का नवे नवे भाजार और उच्चोर-ज्यवसायमें पिछड़े हुए देश मिलते गये तवतक तो उच्छेदक किसी न किसी प्रकार दमते गये पर अब ऐसा सम्भव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूँजीशाहिक खन्त करके छोड़ेंगे। पर इनसे सहनेका प्रयान प्राथम किया वा सहा है और इस 'प्रयत्न' पूँजाशाही जगतनी सुस्ता विकास कर रही है।

## वारहवाँ अध्याय

## साम्राज्यशाही

हिन्दीमें साम्राज्याशाही प्रचलित शब्द नहीं है, साम्राज्यवाद ही पायः सुन पड़ता है। परन्तु इसमें भी वही श्रापति है जो इमने पूँजीवादके सम्यन्धमें दिखा थी। साम्राज्यवाद कि से यह ध्वनि निफलती है कि यह कोई सिद्धान्त है। वस्तुतः यह फोई विशेष सिद्धान्तकी वात नहीं है, आजकलकी एक वस्तुस्थितिका नाम है। उस वस्त्रस्थातको साम्राज्यशाही न वहना ही अधिफ ठीक प्रतीत होता है। हिन्दीमें इस अर्थके एक ही अप्रेजी पय्योयके कारण नामकरणकी कठिनाई उत्पन्न हुई है।

साम्राज्यशाहीकी बहुतसी प्रिमापाय की गयी है। उन सबके यहाँ देनेकी आवश्य-ता नहीं है। पर उन सबका निचीद c यह है कि साम्राज्यशाही वह अवस्या है जिसमे पूँजीपति राजशांकिकी सहायतासे दूसरे देशोंके आर्थिक जीवनपर नियम्ब्रख

· करते हैं। इस विपयपर बहुत बड़ा साहित्य मीजूद है। इसमें

सबसे प्रामाणिक पुर क लेनिकी 'इम्पीरियलिकम' है ।

साझाज्य तो पहले भी थे। अशोक, समुद्रगुप्त, हर्प-र्धन, श्रक्यर सभी साम्राट् थे पर उन दिनोंके साम्राज्य श्राजकल जैसे न थे। सभी सभ्य और अर्द्ध सभ्य देशोंकी आयिक स्थित प्राय एकसी थी। सामन्त सरदारोंके हाथमे व्यधिकार था। जब कोई राज्य कुछ बलनान होता था या वहाँका नरेश महत्वाकांची द्दोता था तो अपनी मान और र्जापकार-वृद्धिके लिए

<sup>\* |</sup> Imperialism.

पड़ोसके राजाँपर आफ्रमण किया जाता या । यदि शांक हो तो शरतकालके आरम्ममं सीमोज्ञान करना राजांक धर्मी माना आता था । महत्वाकांची राज किस प्रकार मित्रों और तदस्योंन जाता था । महत्वाकांची राज किस प्रकार मित्रों और तहस्योंन वहतसे नियम बताये गये हैं । जब कोई हट्ट साम्राज्य स्थापित हो जाता था तो ज्यापार-व्यवसायको भी शृद्ध होती थी धौर विजयी राजको कई प्रकारके लाम, जिनमें आर्थिक लाम भी अन्तयत है, होते थे परन्तु साम्र ज्य बहुनके प्रयत्नका मूल ग्रेरक विजिगीपा है। होती थी । मध्यम परि यासे कई कारियों आर्थिक करपाँसे शिता होकर खपना मुलस्यान जोड़कर दूसरे देशोंने गयी और इनमेसे कहर्योंने साम्राज्य भी स्थापित किये पर इनका चड़देरय साम्राज्य स्थापित करना नहीं था । साम्राज्य सापित करना नहीं था । साम्राज्य तो पीड़े स्थापित करना व्यवस्था सम्भाव करने केनल व्यरे पर स्था विज्ञा स्थापित करना नहीं था । साम्राज्य तो श्रेष्ठ स्थापित करना नहीं था । साम्राज्य तो स्वाच क्यापित करना नहीं था । साम्राज्य तो साम्राज्य सापित करना नहीं था । साम्राज्य तो स्वच क्यापित करना नहीं था । साम्राज्य साम्राज्य तो स्वच स्थापित करना नहीं था । साम्राज्य तो स्वच के केनल व्यरे पर की तताहा थी ।

प्रजानक साम्राज्य—जैसे ब्रिटिश, फ्रेंच्य, जाप नी, इटालियन साम्राज्य—दूसरे ही टड्रके हैं। यह कोरी शान-शौकतके लिए नहीं त्यापिन किये गये हैं। इनका टर्स्य आर्थक है। ष्राज साम्राज्यके पीछे साम्राज्यशाहा होती है और साम्राज्यशाही तभी सम्भव होती है जब वैश्य-वर्गक हाषसे राजको सगाम भ्रा जाती है।

हमने उपर नहां है कि साम्राज्यशादोका तात्पय यह है कि
एक रेराके पूँजीपति दूसरे रेराके आर्थिक व्यक्तिका नियन्त्रण
करों । इस निन्द्रण्यके कई स्वरूप हैं वसे उस रेराके उत्पन्न
कच्चे माल (अन्त तेत्व, कई इसादि) को अपने हो हाथ
विकने देना श्रीर वह भी सस्ते दार्भीपर, उस देशमें श्रप्त हो
देशके वने मालको विकने दना चाहे वह महंगा भी हो, उस

भारतसे ब्रिटेन गये कपड़ेका मूल्य ब्रिटेनसे श्राये कपड़ेका मूल्य सं० १८ ६२ १,६४ ००,०००) ३ ५४,४००) सं० १८८२ १४,००,०००) ६०,००,०००,७००)

यह परिवर्त्तन हुआ कैसे ? भारतका जगत्मसिद्ध वस्न-व्यवसाय किस प्रकार नष्ट किया गया, उसे कोई भारतीय जल्दी भूल नहीं सकता पर यहाँ उस करुग्रकथाको तुहरानेकी आवश्यकता नहीं है। इतना ही समरण रखना पर्थ्यात है कि मिटेनसे ञानेवाले सुती और रेशमी कपड़ेपर रे॥) सैकड़ा और अनी कपड़ेपर २) सेंकड़ा खकात ली जाती थी पर क्रिटेनमे भारतके यने हुए सूतो कपहेपर १०) सैकड़ा, रेशमी कपहेपर २०) सैकड़ा

श्रीर ऊनी कपड़ेपर ३०) सैकड़ा जकात लगती थी।

यह शोपगाकी धारा श्रमी बन्द नहीं हुई है। श्रपने उद्योगधन्थोंके नष्ट हो जाने पर मारतको हठात क्रिपप्रधान देश · यनना पड़ा । पहले वह केवल अपने खाने भएको अन्न उत्पन्न करता था। अब उसे बाहरसे आनेवाले मालका मृल्य चुकाना पड़ता है। इसांलए न केनल अन्न परन्तु अन्य वस्तुएँ भी वाहर भेजनेके लिए उत्पन्न करनी पड़ती हैं। फिर भी आजकल पूरा नहीं पड़ता। पिछले कई वर्षीमें देशमे जक्षा जो क्षत्र सोना पड़ा था वह खिचकर बाहर चला गया तब कही जाकर क्रय-विक्रयका हिसाव बराबर हुआ। अन्य देश सोनेका सब्चय करते हैं पर भारत श्रपनी अर्थनीतिका आप विघाता नहीं है श्रतः वह सोना पाहर भेजता है। सोना कितना गया इसरा श्रनुमान इमीसे हो सकता है कि सं० १६५९ मे ५८ कोडका और

स्र यह आँकरे डा॰ चहमदकी ऐजीरियन प्रान्तेम इन इपिडयारे लिये गये हैं। यहाँ सुविधाके लिए एक पौण्ड पनदह उपयेके बरावर मान लिया गया है

गया। यः कहना आवश्यक होगा कि इसका वटा भाग सीचे ब्रिटेन गया । जरासा कलम फेर देनेमें सरकार करोडोंका वारा-यारा कर सकती है। भारतीय लोकमतका कहना यह है कि पौएड और रुपयेके विनिभयमें सरकार हस्तत्तेप न करे। पोरडमें जितना सोना है और रपयेमें जितनी चाँदी है उसके हिसादसे भाव आप हो ठीक हो जायगा। दो देशोंके सिकोंमें पेसा ही होता है। पर यदि कुछ स्थिर करना ही है तो १ पीएड १ ) के बराबर माना जाय। सरकरने ब्रिटिश हिर्ते के रहाथ जयदेंस्ती उसे १३।-) का मान किया है।

साम्राज्यवादी देश भपनी नीयतको साफ राय्टोंमें नहीं व्यक्त करते। प्रायः यही कहते हैं कि यहाँके निवासी छपनी प्राकृतिक सम्पत्तिका उभयोग नहीं कर रहे हैं। इस उसको सनुब्य-माजके हितके लिए उपयोगमे लायेंगे और इन लोगोंकी आर्थिक तथा सास्कृतिक चन्नित करेंगे । कश्नेको दोनों वारों को जाती हैं । जड़त कटने लगते हैं, खती जे रोंसे होने लगती है और खाने खुदने लगती हैं। शिचालय, नाट्यशाला, किनेमाहाल खुल जाते हैं। मूल निवासियों को नये-नये शीक सिराये जाते हैं ताकि ये श्रपने स्वामियोकी बनायी वस्तुओंको मोल लें । इस बातका भी प्रयत्न किया जाता है कि च के पास चार पैसा रहे ताकि वह

चेष्टा की जाती है कि बह कोई ऐसा व्यवसाय न करें जिससे उनके प्रभुओंको ६ति पहुँच सके। इसरे देशको अपने राज्यसे मिला लेना तो आर्थिक नियन्त्रए-

बाहरसे आयी वस्तुओंको मोल ले सके पर इस बातकी पूरी

का प्रमुख और प्रयाद साधन है ही पर कभी ऐसा करना

नहीं प्रतीत होता । ऐसी अवस्थामे अप्रत्यत्त साधनोंसे काम लिया जाता है। एक साधन प्रभाव-च्रेत्रोंका 🕸 स्थापित करना है। सं० १८७१ के महायुद्धके पहिलेका फारस इसका श्रन्छा उदाहरण है। विना फारस सरकारसे पृछे रूस और ब्रिटेनने श्र पसमे समसीता करके फारसको हो श्रधकार-चेत्रमे बाँट लिया था। इसका तात्पर्व्य यह या क उत्तर फारसका छार्थिक शोपण हस और दांक्ण फारसका विदेन करे। उत्तरमे हसने अपने हितोंकी रहाके लिए सैनिक रख छोड़े थे दिल्यामें निटेनने । दोनों मिलकर फारस सरकारको द्या रहे थे कि अपनी पुलिस और सेनाका सुधार करो। इसका मतलेय यह या कि पुलिस और सेना सुशिक्ति हो जात। और उनके अपसर अमेज तथा रुसी होते। नामको राष्ट्रिय होते हुए भी वह इन विदेशियोंके इशारेपर नाचतीं। फारस बेचारेने अपनी आर्थिक दशा सुधारनेके लिए एक अमेरिकन श्री शुस्ट को बुलाया पर यह वात खंग्रेज श्रीर रूस सरकारोंको पसन्द न ग्रायी। शास्त्रको लीट जाना पढ़ा। उनकी विखी 'ट स्टैक्सविक्स छाव परिंाया' ( फारसकी गलाघॅटाई ) तत्कालीन छावस्थापर ष्पच्छा प्रकाश डालती है। कारसको इन्हीं दोनों सरकारोंसे ऋए। लेनेके लिए विवश क्या जा रहा था। इन्होंके रुपयेसे रेल चलती। तेलको खानोंका ठेका वडी ही सस्ती सर्तोपर एक श्रमज कम्पनीको दे दिया गया। इस प्रकार जकड जाने पर म्वतन्त्र कहलाता हुआ भी फारस इन दोनोंके हाथोंसे करापि न निकल पाता । परन्तु महायुद्धने उसे अवसर दे दिया । अंगेज

Spheres of Influence

ंबीर रूस रीनों लड़ाईमें लग गवे । युद्धके वाद रूसकी नयी समाजवादी सरकारने स्पष्ट कह दिया कि इम साम्राज्यशाहीके विरुद्ध हैं व्यतः फारसमें इमारा कोई प्रभाव-चेन नहीं है। व्यव व्योत्तेकि लिए कोई वहाः नहीं रह गवा। इनको भी हटना पड़ा। जारसके प्राण वच्च गये पर इस समय बहु फिर संकटमें है। उसके सेलको जालच्चे एस, बिटेन ब्वीर बामेरिका विणेष पर रूस, इसे सहस्ण इष्टिसे देश रहे हैं।

तीसरा उपाय संरक्ण स्थापित करना है। संरक्षणका अर्थ यह है कि सं- चित राज अपने आभ्यन्तर शासतमें तो स्वतन्त्र है फिन्तु परराजोंसे उसका कोई प्रत्यत्त सम्बन्ध नहीं रह जाता। यह उसके संरचकके हायमें रहता है। यह भीतरी शासनको स्वाधीनता भी कामजो वस्त है। इसमे धनेक प्रकारकी नकावरें दोती है। उसकी सरचक्की इच्छाके अनुसार सारा शासन चलाना पहता है। मिश्रसे इसका अच्छा उदाहरण मिलता है। पिछले महायुद्धके छिड़नेके समयतक भिश्र नामको तुर्क साम्र व्यका बाह्न था। इसके नरेशकी उपाधि गावीब भी। युद्ध छिड़ने पर अंग्रे जोंके पहनेसे मिश्रने अपनेको स्वतन्त्र घोषित • किया और तत्काल ही अंगे जोंने उसे अपने सरक्षणमें ले लिया। नामको प्रत्येक विसागके ऊपर एक मिश्री मन्त्री होता या पर उसके साथ अंग्रेज परामर्शदाता लगे रहते थे। इनकी सलाह मानती ही पहती थी। पुलिस और सेनाके अपसर श्रंब ज ये श्रीर राज्यमें कई जगह श्रम जी सेनाकी छावनियाँ थीं। बहतसे

<sup>\*</sup>Protectorate.

व्यवकार खंगे जोंके हाथमें थे और सरकार खंगे जी ऋणसे लदी थी। संरक्ति राजोंकी दो अवस्थाएँ हो सकती हैं। कभी कभी

तो वह संरचकके चंगुलसे निकल आते हैं। मिश्रके कुछ ऐसे ही लक्त्या देख पहते हैं। परन्तु बहुधा वह सरक्षक के करठके नीचे ही उतर कर रहते हैं। जार्थानयोंने पहले कोरियाको चीनके प्रमुखसे निकालकर खतन्त्र राज कहा, फिर छपने

किया करेंगे। संयुक्तराज इस विद्यामें बड़ा निपुण है। उसके पक भूतपूर्व राष्ट्रपति मनरोने एक बार यह घोपणा की कि समुक्तराज अमेरिकाके वाहरके किसी भी राजको किसी अमेरिकन राजके भीतरी शासनमें हतन्तेप न करने देगा, न श्रमेरिकामे भूमि प्राप्त करने देगा । इसको मनरो सिद्धान्त कहते हैं। छोई भी खतन्त्रराज इसको माननेके लिए बाज्य नहीं है पर प्राज पचालों वर्षसे सब इसे मानते आये हैं। इसकी आड़मे संयुक्त राजको बहुत कुछ मनमानी करनेका अवसर मिल जाता है। उसका कहना यह है कि हम स्वाधीनताके प्रेमी हैं। अमेरिका जाइये तो पूर्वीय समुद्रतटपर स्वातन्ज्यकी अधिष्ठात्री देवीकी विशालकाय मूर्ति दूरसे दिखलाई देती है। इसीके साथ इन लोगोंका यह भी दावा है कि हम दूसरोंकी स्वाधीनतामें भी इम्तत्तेप नहीं करते पर यह सब कहनेकी वार्ते हैं। इसी मनरी सिद्धान्तके सहारे संयुक्तराजकी साम्राज्यशाही खुलकर

राजपर क्रष्टिष्ट पड़ जाती है उसको दवाकर यह अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है कि इस तुम्हारे आय-व्ययका निरीक्त्य

कभी कभी संरक्तण भी नहीं स्थापित होता। जिस दुर्वेत

यनाकर ही छोडा।

संरक्तरामें लिया और अन्तमें इसे जापानी साम्राज्यका अब

उनमे श्रापसमें युद्ध भी होते रहते हैं तथा श्रन्य कारणोंसे भी रूपयेकी श्रावरयकता पर जाती है। कभी कभी वह यूरोपियन -महाननोंसे भी क्रपण लेते हैं। वस समुक्ताब ऐसे ही श्रवसकी -ताकमें रहता है। वह कहता है कि तुम श्र्हण तो ले रहे हो पर हसे शुक्त नहीं सकते। मनसे सिद्धान्तके ब्युतसार हम यूरोपियन सहावनोंको तुम्हारे यहाँ हस्तचेप करने हेंगे नहीं। ब्रत वेचारा बोल नहीं सकता। ब्याप उसकी आर्थिक अत्रस्वाके निरोधक और बमास्य पन जाते हैं। ब्याय याँ वहायों ज य व्यय याँ कम 'किया जाय सहाजनको हतनी कित दी जाय, सन तथ किया जाता है। इसके लिए उसको स्युक्त राजसे श्रह्म तेना पहता है और श्रह्म शुक्तानेके लिए व्यक्ती व्यक्त कोई विभाग जैते कैता या जहल या व्यक्ता कई वर्षके लिए सींप देना होता है।

नहीं भक्ता पर आधिक और उसके द्वारा राजनीतिक जीवन
-- मूचरेफे श्रथमें चला जाता है। अमेरिकन साम्राययराहीं में
स्व १६५५ से १९७५ के मोतर किसी न किसी बहाने साम्राय
-- ६०,०० वर्ग कोस भू मपर अधिकार आप्त किया है जिस र २
कोड़के लगमग मनुष्य बसे हुए हैं। जहाँ इटली जैसे देश
सुलवर,दूसरे व्होंको गुलाम बनाना नाहते थे वहाँ अमेरिका
-- सुस्म,उपायसे काम होता है। जसकी नीति यह है कि साँप मर

इस सबकी देख-भालके लिए संयुक्ताज वहाँ थांडी-सी सेना और एक दो जहांच रसता है। नामको स्वतन्त्रतामे कोई अन्तर

स्तुलर पुत्रसे दशांको सुलाम बनाना नाहते थे नहां अमेरिका सुलर पुत्रसे दशांको सुलाम बनाना नाहते थे नहां अमेरिका सुरुम, उपायोसे काम लेता है। उसकी नीति यह है कि साँप मर नाय पर लाठी न हुटे। वह अपने शोपितोंकी कागजी स्वतन्त्रता बनाये रखकर अपनी आत्माको सान्त कर लेता है। -ऐसी । ध्वस्थामे -स्वतन्त्रताका क्या अर्थ होता है यह एक सुरकारी कारतसे प्रकट होता है तिसकों संयुक्तराजकों सरकारत सेव्या किया था। असपर लिखा था। गोप्य, केवल सरकारी कार्य लिया था। असपर लिखा था। गोप्य, केवल सरकारी कार्य लिया पर किसी प्रकार उसको नियरिंग और फीनेनने अफी 'जाल दिसोनेसी में क्यूकृत किया है। इस काराजके चृतुः। 'पेसे रवित राजकि-साथ की गयी सन्धियोंसें जहाँ 'सतान्यां' का राज्य आता है उसका अर्थ थह नहीं है कि उनको अपनी हि जतपर कोई ऐसी क्षावड नहीं है जिससे कि उनका अन्तर्राष्ट्रीय आतार निरु जाल और सिद्धानिक कान्नूनी एडिये उनके स्थानायनिर्धेयका अधिकार कित जाय'। जता ऐसी अवस्था संस्था संस्थानिक और कान्नूनी यस्तु है, ज्यवहारी वारानेक किय नहीं।

कभी कभी खार्थिक निरीचणका रूप भी नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें भी निरीचित राजकी खार्थीमताने प्रयद्य करते. पढ़ता है और यह चात उसको कातता रहती है। येसे राज तिनकां, राक्य-मिलार या नाम 'बढ़ा है इस मकार 'खुलक 'ख, नी श्वाधीनताको एकवाना पसन्द नहीं करते पर बुडके 'ख, नी श्वाधीनताको एकवाना पसन्द नहीं करते पर बुडके 'यकतर पा फिसी जनवान पढ़ोत्ती कपनी रहा। करनेके लिए उन्हें उपमेकी आवमकता पढ़ती है। जो राज नये नये शर्याकों होते हैं उनको आपने विकटसकी सताका आवस्पकता होती है। यूँ जोशाही देश इसको प्रतीचा करते रहते हैं। यार अवसर लगे गया तो उससे नरावरीकी सन्धि करते हैं ताकि चसको प्रतिकृत जनते हैं कि कमसे क्या हतने तपने प्रस्त आवहे श्वी यह रात भी करते लो हैं कि कमसे कम इतने नपने प्रस्त आवहे । यहार अवसर प्रतिकृत अवसर कमा अताव प्रतिकृत करते हैं होते आवि लिया जावगी, इत्यादि । इस प्रकार ऋषा देनेकाले देशके शहाजारों और व्यवसादयों दोनोंको लाग होता है और दीर्थ कालके लिए एक शिकार हाय लग जाता है।

लग जाता है। कभी कभी किसी देशके पूँजीपति किसी ऐसे देशमें धीरे-भीरे आप ही प्रवेश करने लगते हैं जिसमें प्राकृतिक सम्पत्ति, जैसे जहाल या कृपियांग्य भूमि या खान; बहुत है पर काममें मही जायी जा रही है। वह धीर धीरे इस सम्भतिपर करवा प्राप्त कर तेते हैं। कुछ आप सील ते तेते हैं, कुछ वहीं के कुछ निवासियोंको क्षपया देकर उनके नामसे से सेते हैं। इस मुक्त दे देशके ब्यायिक जीवनय क्रमशः उनका अधिकार हो जाता है। उनकी सरकार उनको पीठपर रहतो है पर जनतक शोधित देश चुप रहता है तवतक आ भी कुछ नहीं बोलती। परिश्यामें कई जगह ऐसा ही किया गया। चीनके साथ मिदेन मांस, संयुक्तराज और जापान समी ऐसा करना चाहते थे और हैं। परन्तु यदि वह देश अपने जीवनको आप सँभालना और शोपएका अन्त करना चाहै तो फिर शोपक पूँजीपतिचीकी सरकार सामने जाता है और साम्रान्यशाहीका नग्न रूप देख पह जाता है। जापान ग्रीर चीनके निरन्तर सहपेश यह भी पक रहस्य है । भेक्सिको संयुक्तराजके दक्षिण पड़ता है । इसके , आयिक जीवनको इसी प्रकार संयुक्तराजके पूँ जीपतियोंने श्रपने हाथमें कर रखा था। मेनिसकोंके राजनीतिक दलोंके निर्ध-, कलहके कारण न कोई बलबती सरकार होने पाती थी, न कोई .रोक-टोक करता था। पर जब कराखा मेविसकोके राष्ट्रपति ्हुप तो उन्होंने देशको सँभाला। उसका शासनविधान भी बदता गया । इस नये विधानकी २७ वी बारा बहती है— ं (क) कोई विदेशी कम्पनी या व्यक्ति विना अपने देशक

नागरिकताका त्याग किये श्रीर मेक्सिकोका नागरिक वी

मेक्सिकोमें किसी खान, तेलके कुएँ, भूमि या मकानको हासिन न कर सकेगी या यदि ऐसी सम्पत्ति उसके कुन्जेमे हो तो उसे

न रखने पायेगी।

कर संकें।)

जाता है कि उचित समके तो उन्हें रद कर दे।

मीतर अवतक तनाव जारी है।

(घ) किसी भी दशामें कोई विदेशी अ्यक्ति या कम्पनी

मेसी भूमि या जलपर कन्जा होगा तो वह उसे रखने न पायेगी। (यह धारा इसलिए रखी गयी कि यह विदेशी जोग देशपर ष्प्राक्रमण करनेवाली जल या स्थल सेनाकी सहायता न

अपने देशकी सीमासे ३० कोसके और समुद्र-तटसे १५ कोसके

(च) सं० १९३३ के वाद प्राकृतिक सम्पत्तिपर कब्जा ' हासिल करनेके सन्यन्यमे जितने ठेके हुए हैं उन सवपर धर्तमान सरकार पुनः विचार करेगी और उसको यह धाधिकार दिया

इस प्रकारकी धारात्रोंसे अमेरिकन साम्राज्यशाहीकी मारी चित हुई। सरकार पूँजीपतियोंका श्रोरसे राड़ी हो गयी। सैनिक प्रदर्शन हुआ। खुलकर कोई युद्ध नहीं हुआ पर भीतर

साम्राज्यशाहीके पास बहुतसे इथकएहे हैं। एक और स्वाधानों के दासे या अर्द्ध दास बनाया जाता है, दूसरी छोर दासोंको स्वतन्त्र वनानेका नाटक निया जाता है। चीन श्रीर जापान दोनों ही राष्ट्रसंङ्कि सर्स्य थे पर जापानने विना किसी भी न्याय्य कारणके चीनका ईशानकोणस्य मच्रिया प्रान्त इस्तगत कर लिया। इस खुली लुटफे सामने किसोने 'चीनकी सहायता न की । परंतु मैचूरियापर कन्जों करके जापानने एक

भीतर भूमि या जलपर स्वास्य हासित न कर सकेगी और यहि

न्या स्वाङ्ग रचाया । उसने उछको 'स्वतन्त्र' कर दिवा,। उसका, नाम सञ्जुकुको पढ़ गया खोर चीनके निकाल, समाद उसके सम्राट बना दिये गये । इस 'स्तृत्त्र' देशसे जापानने सन्धियाँ कीं । मञ्जूकुछोकी सेनाके छकसर जापानी थे, और उसका सारा नियन्त्रण आपान करता या । शासनके सभी विभागोंमें मन्त्र मन्त्रियोंके साथ जापानी श्रमात्य लगे हुए थे, जिनका परामर्श आहाकी राक्ति रखता या। देशके सभा वर्षर भागोंमें जापानी यस गये हैं और खानोंके ठेके जापानियोंके दायमे हैं। मञ्चल-क्षोका समात आर्थिक चौर राजनीतिक जीवन जापानके हाथमें था फिर भी वह स्वतन्त्र कहलाता है। इसमें जापानको कई लाभू थे। एक तो शासनका खर्च अपने उपर नहीं आता था। दूसरे, जापानी साम्र ज्यशाहीकी तृष्णा अभी तुस नहीं हुई थी। मंच्रियाकी दक्षिणी सीमापर चीनी अधिकारियोंसे जो मनाहे होते थे उनमे मन्त्रुक्त्रोको आगे कर देता था और अपने नामसे जहाँतफ हो सफे क्याड़े क्याता था, वदाध वाद्मे क्यसर देराकर वह कुरवान उत्तर सामा ना उत्तर नहा ना नव देशकर मह कुरवानकुरता उत्तर ही पड़ा। सबसे वही जात पह थी कि महुदुओं के ठीक उत्तर रुस है। सीमापर जापान और रुसके दित टकराते और मगडे आये दिन खड़े रहते ये। उपर भी मेशुकुओं असरकार आगे कर दी जाती था।

यह कहना व्यनसम्बद्ध है कि इस प्रकारका नियंत्रण शोपित देशके लिए युरा है। यदि कुछ राष्ट्र मिलकर निष्पंत्र और मित्रमावसे किसी पिछड़े राष्ट्रके व्यन्युद्धिमें सहायता देना चाहें तो और वात है, पर ऐसा होता नहीं। काई न कोई वलवान राष्ट्र किसी तुर्वेलके कथेंपर ही सवार होता है। यह हो सकता है कि इस टाकुमोंके हाथों लुटनेसे एक टाकुके हाथ लुटना श्रेयस्कर हो। इस नीतिसे एक वलवान राष्ट्रके पूर्वते युषे तुर्वेक श्रेयस्कर हो। इस नीतिसे एक वलवान राष्ट्रके पूर्वते युषे तुर्वेक श्रेयस्कर हो। इस नीतिसे एक वलवान राष्ट्रके पूर्वते युषे तुर्वेक प्रमान

राष्ट्र भाग्यवान् भाने जा सकते हैं पर इसका मूल्य जनके दहुतें देना पहता है। जनका व्यक्तित्व मिट जाना है और यदि जनका प्रभु वा संरक्षक किसी युद्धमें फूँस गया तो जनको भी व्ययं उसके साथ पिसाना पहता है।

पर इन बातोंसे बद्कर यह बात है कि सम्राव्यशाहीका

भविष्य धंयकार पृष्ठ है और उंसके साथ ही पृथ्यीका मविष्य भी भयावह है। पहिले तो अफिकाका चहुतला भाग यूरीपणलॉके सीमायसे रातली पढ़ा या। रातलीका अर्थ यह नहीं है कि वह लागून्य था यरन इतना ही कि वहाँके निवासी वर्षर वे अपीत यूरीपणलॉक सामना करने असमते थे। इसलिए जब जिसकी अथसर पिता उसने अफिकाका उतना भाग दवा लिया। परिशय महाद्वीपती अवस्था ऐसी न थी। चहाँके अधिकांश देश दूरी मते ही पढ़ते हों पर वर्षर नहीं थे। अफीकांस यूरीपियन बस संकते थे। वहाँ उन्होंने उपनिवेश रह गये। शोपय धसना सम्भय नहीं था। चहाँके देश अद्धानित स्वाम वसना सम्भय नहीं था। चहाँके देश अद्धानित रहाँ गये। शोपय परिशया और अफीकां हो नो कहाँके हुआ पर प्रकार में मेह था।

ें अय यह बात इतनी सुकर नहीं है। इत्थी रवडकी मॉति बॉजिकर बढ़ायी नहीं जा सकती। काब वा तो ऐसे देश रह गये हैं जो अपर्ता रक्षा कर सकते हैं अर्चात जिनका शोपण दूसरे अल्दी कर नहीं सकते वा ऐसे देश हैं जो किसी न किसी प्रवत्त राजके द्वारा शोपित हो रहे हैं। अफ्रीका प्राय. सारा बँट चुका हैं। पशियामें भी कोई कोना बचा नहीं देख पडता।

्र एक और कॉठनाई है। कई देश जो अवतक शोषित थे, धीरे घीरे सँभल रहे हैं। राजनीतिक परिस्थियोंकी सहायता से उनको अपने पाँक्पर खड़े होनेका अवसर मिल रहा है। जो राजनीतिकी दृष्टिसे स्वतंत्र नहीं हैं, उनमे भी राष्ट्रीय चेतना जाग

रही है। स्वयं साम्राज्यशाहीने, अपने ।निर्द्य शोयणसे उनको " जगाया है पर अब उनका शोपए कठिन होता जाता है। भारत-में अब्रोजोंको इसका अनुभव होने लगा है। पर च्यों च्यों शोपणका चेत्र सकुचित होता जाता है। त्यों त्यों साम्राज्यवा-दियों की लिप्सा चढती जाती है। आपसकी प्रतियोगता और तीन होती जाती है। ऐसा माना जाता है कि वलवान राज, अर्थात् वह राज तिमकी पूँजाशाही विकसित है, दो वर्गीमें विभक्त हैं। एछ तम के हैं और शेप अत्म † हैं। तम वह हैं। जिनके पास पर्याप्त उपनिवेश हैं, अल्प्न वह हैं जिनके पास वपनिवेशोंकी कमी है। द्या राजोंका उत्क्रष्टतम चदाहरण निटेन है, इटली, जापान और जर्मनी, बर्तमान युद्धके पहिले अनुप्तेंमि अप्रगएय थे। पर यह विभाग स्थायी नहीं हो सकता। पहिले तो एच्या कभी जीर्थ नहीं होती । ब्रिटेनके पूँजीपतियोंके द्वार यन्द होते जा रहे हैं। कई बाजार उसके हाथसे निफल गये इसलिए गुँहसे नहीं नहीं कहते हुए भीवह सदैव अदूस रहता है। आज जो राज इतने पिछडे हुए हैं कि उनको गिनती अवसोंने भी नहीं हो सकती वह कल उन्नत हो सकते हैं। उनकी जन-सच्या गढ सकती है. उद्योग-ज्यवसाय गढ सकता है। फिर उन्हें भी रपनिवेशोंकी खावश्यकता प्रतीत होने लगेगी । धतः बस्तुतः एस तो कोई नहीं है पर जिनके पास बहुत उपनिचेश या श्रर्जं-**उपनिवेश हैं वह अवश्य यह चाहते हैं** कि अब यह होड़ बन्द हो जाय क्योंकि एनको यह डर है कि उनका बशवर्तों भू-भाग कहीं

<sup>&#</sup>x27; † Satisted Powers \* Un satisfied Powers इनको कमी कमी Havee और Have nots मी कहते हैं।

हायसे<sup>ए</sup> निकल न जाय<sup>ी</sup>। दूसरी<sup>†</sup> ओर श्रन्तोंकी संस्या<sup>।</sup>वदती<sup>†</sup> जाती है।<sup>†</sup>

पहिले तो गोरी जातियाँ रंगीन जित्योंके देशोंको ही धपना देव-निर्मित शिकार सममतो थीं पर अब तो उनको अगता एक दसरेपर भी वक्र-दृष्टि डालनी पहती है। लड़ाईके बाद जर्मनीको प्रा करके उससे युद्धका हर्जाना तेनेके लिए वो श्रायोजन किया गया था क्ष वह शोपसका नग्न रूप था। उसका निचोड़ यह या (क) जर्मनी तन्याकृ, शकर, शराव और जकातकी आयसे १ अरब २४ फरोड़ स्वर्ण मार्क अति वर्ष दिया करे। (स) इसके श्रातिरिक्त रेलों, यातायातके अन्य साधनों तथा व्यवसाय-व्यापारकी आयसे २ अरव ४० करोड़ स्वर्श मार्क दिया जाय। यह रकम जो (ख) के अन्तर्गत है स० १६=४ तकके लिए थीं। इसके बाद यदि जर्मनोकी आय बढे तो उसी अनुपातसे यह रफम भी बढ़ायी जाय। जैसे यदि किसी वर्ष जर्मनीकी आप १९८४ की आयसे २०% वढ़ जाती तो उस साझ उसको २४० करोड़ + २xo का २०% देना पड़ता! तमाशा यह है कि इत्त्री बढ़ी-बढ़ी रकसे तो साँगी गयीं पर कोई अवधि नहीं रखी गयी कि जर्मनी क्यतक देता रहे।

यह महाताकाहाएँ कैसे पूरो होंगी ? इसका एक उपाय-छीर नही सबसे सीघा है—युद्ध है । प्रत्येक राज युद्ध की तैयारी में लगा रहता है । जिस रुपयेसे लोकहितके हजारों काम होते यह रख-सामग्रीपर बहाया जाता है । पत्रीस वर्षीम दो महायुद लड़े छोड़े और तीसरे की तय्यारी है । विजयो राजोमेसे न कोई, अपना साम्राज्य छोड़ रहा है, न कोई सेना कम कर रहा है।

Datves' Plan

यह गृहदाह कैसे अच सकता है ? इटली-श्रमीसीनिया युद्धके समय किटिश सरकारके परराष्ट्र ५ चिव सर सैमुएल होरने एक उपाय उपस्थित किया था। जनका कहना या कि वाजारों और कच्चे मालके उत्पत्तिस्थानोंका श्रापसमें न्यायपूर्ण वॅटवारा किया जाय। ,यह बात सुननेमे अच्छी लगती है पर इसका अर्थ क्या है ? इटलीकी ओरसे तत्काल ही इसरा खोखलापन दिखला दिया गया। न्यायपूर्ण बॅटवारेफा तरीका तो यह है कि ब्यापस्यकताके अनुसार सबको उपनिवेश दिये जायँ या सब उपनिवेशोंसे सबका समान श्रधिकार हो । परस्त किसकी कितनी आवश्यकता है इसका निर्णय कैसे होगा ? फिर जिनके पास उपनिवेश हैं यदि वह उन्हें वूसरोंको दे वेंगे या सब रपनिवैशोंसे सनको समान अधिकार होगा तो फिर उपनिवेश रखनेका उद्देश्य हा नष्ट हो जायगा। उपनिवेश तो व्यावसायिक एकाधिकारके लिए होते हैं। यदि एकाधिकार न होंगा तो पूँजीपतियोंकी तुष्टि कैसे होगी ? अतः जैसा फि इटलीकी सरकारकी खोरसे कहा गया था, न्यायपूर्ण बॅटवारेसे सर सैम्रएल होरका इतना ही तात्पर्य हो सक्ता था कि जिनके पास इस समय उपनिवेश हैं वह जिनके पास नहीं हैं उनके हाथ क्या भाल येचा करें और अपने वाजारोंमे जनको भी कुछ माल षेचने दें। पर ऐसा तो अब भी न्यूनाधिक होता ही है। इससे ञहरों की हिंस नहीं हो सकती क्योंकि उपनिवेशोंके प्रमु जब चाहेंगे क्या माल शेक देंगे श्रीर बाजार बन्द कर देंगे ।

इन सन चपार्थोंसे एक और वहा दोप है परन्तु साम्राज्यवांदी सरकार स्वभावत उसकी चार व्यान नहीं देती। इनके सफत होनेके लिस यह नितान्त "आत्रश्यक है कि पृथ्वी र कुछ ऐसे देश संदेव बने रहें जो अपनी प्राकृतिक सम्पानका स्वत २७२

रपयोग न करें, जिनके निवासी राजनीति-प्रष्ट्या परतन्त्र खोर अर्थनीति-रूप्ट्या शोषित वने रहनेको सदैव वैयार रहें, जो-मेद-बकरियोंकी भाँति निःसङ्कीच अपने स्वामी बदला करें। गोरी-जातियाँ सममती हैं कि रङ्गीन जातियाँ इसीलिए बनाधी गयी है वह ऐसा नहीं मानतीं कि रङ्गीनोंको खाला-निर्णयका खाँध-कार है। अभी सन फासिस्कोमें विश्वसुरक्षाकी जो योजना वनी है उसमें न तो उपनिवेशों को मुक्त करने की बात है न उनके निवासियों का स्वरांत्र होनेका ऋषिकार स्वीकार किया गया है। पर श्रम समय बदल रहा है। रङ्गीन जातियोंको राष्ट्रीय भावनाएँ लाग चकी हैं। उनमें अपनी वर्तमान अवस्था-के प्रति घोर श्रसन्तोप है और वह सश्रम्या निःशल उपायों-से अपने लोये हुप मनुष्यत्वको पुनः शाप्त करनेका अयत्न कर रही हैं। इसका सात्पर्य यह है कि वदि सःमाञ्यशाही सरकारे' इन्हें द्याकर रखना चाहेंगी तो यह भी लहेंगी। परिखाम चाहे कुछ हो, पर ब्यापक सञ्चर्ष होगा श्रीर न किसीका व्यापार- व्यवसाय पनप-सकेगा, न वह शान्ति जो सबको अभिष्ट है स्थापित हो सकेगी। 🗴 इसका एकमान उपाय यही प्रतीत होता है कि साम्राज्य-शाहीका हो अन्त कर दिया जाय। जनतक देशों में एक दूसरेको, दमाने और एक दूसरेके आर्थिक जीवनपर नियंत्रण करनेकी वाभिलापा रहेगी तवतक शान्ति नहीं हो सकती। परन्तु साम्राज्यशाहीका कोई स्वतंत्र अस्तिव नहीं है। वह तो पूँजी शाहीकी सन्तान है। जनतक पूँजीशाही निरद्वश है तवतक साम्राज्यशाहीको सांकुश करनेका प्रयास व्यर्थ है। 🗶

## ेतेरहवाँ अध्याय

## निजी सम्परि

हम पहलेके थान्यायोंने लिए आये हैं कि समाजवादी जब आजकार जान् की तुरवस्थाक निदान करने चलता है तो उसे हमेंके मुक्तमें दो तोन ग्रुस्व रोग मिलते हैं। इनमे दमने वर्ग-संपर्ध और उत्पादनके साधनींपर निजी स्वत्वका जिक किया है। उत्पादनके साधनींपर निजी स्वत्वका हो परिणाम पूँजी-शाही है और पूँजीशाहीक अन्तार्याष्ट्रय परिणाम साम्राज्यशाही है। इसीलिए इन दोनों विचयोगर विचार करना आवश्यक या। अब योहाशा विचार निजी सम्मत्तिके सम्मन्यमें भी करना जरूरी है इस्मीकि वस्तुत उसका सम्बन्ध सी उत्पादनके साधनोंपर निजी इसलों ही है।

कार्गोमें ऐसी घारणा फैली हुई है कि समाजवारी निजी सम्पत्तिक विरोधी हैं। लोग सममते हैं कि यदि समाजवादियों के हायमें अधिकार ज्या जाय तो बह धनवानीकी सारी सम्पत्ति की सम्पत्ति कार्य के हायमें अधिकार ज्या जाय तो बह धनवानीकी सारी सम्पत्ति की कार्य कार्यक सम्पत्ति के वार्य ने होंगे कि स्वीक सम्पत्ति के वार्य ने प्रवास कार्य के कि सम्पत्ति के विरोधी हैं तो वह बरावरका बंटवारा भी न करेंगे। दूसरे, इस बंटवारेसे कोई लाग नहीं हो सकता। चार दिन में फिर कोई प्रिक लोगोंकों निधन हो जायमा। फिर, समाजवादका स्टेश्य थोड़ेसे लोगोंकों निधन हो जायमा। किर, समाजवादका स्टेश्य थोड़ेसे लोगोंकों निधन को जायमा। किर, समाजवादका स्टेश्य के कि स्व करेंगे वह स्व के उठाना चाहता है। यह स्वरंप एक वार्य प्रविक्ता है। यह करेंगे के कि स्व की बीधा। एक कहानी है

कि एक बार बैरन राय्सचाइल्डके पास, जो अपने समयमें पृथ्वी-

के सबके अमीर आदिभ्योंमें थे, दो व्यक्तिः आये। वह अपनेको समाजवादी कहते थे। उन्होंने कहना आरम्म किया कि तुमलो इतना धन जमाकर रखनेका कोई अधिकार नहीं है। यह सम्पत्तिः ग्रारीयों को बहुकर एकत्र की ग्रायी है और मतुष्यमात्रमें बँट आनी चाहिये। ग्रथमचाइन्ड चुपचाप सुनते जाते थे और

बट जाना चाह्य । पश्चिमाहरूक चुम्पां भुता जात मात्रा हुई और यह दोनों खानजुक भी बोलकर यक चुके तो उन्होंने, दोनोंक सामने दो-दो पैसे रख दिये। वह वोले यह क्या ? राष्स-चाहरूको उत्तर दिया— में खभी यह हिसाब लगा रहा था कि, यदि मेरी सारी क्याचित हर्काके मानुष्यामें बॉट दी, जाय तो, स्रोतक हिससे जिल्ला जायेगा। गणनाले दो पैसा खाता है। खाद अपना भाग ले जाहुने, रोप लोग खावेंगे तो उन्हें भी है, हुँगा। " वह लोग हुन्कर उठ गये। कहानी सची हो या सुठी,

पर येसा हैं- बारा समाजवादी बेंटबारा न होगा । नजी सम्पत्तिमें जो वस्तुष्ट परियाणित हैं उनकी सूची बढ़ी. तम्बी हैं। घर, जान, वस्तु, खेत, बाग, सबारी, बेंब, भेंड़, दूकान, इत्या, कारखाना, जहाज, रेज, सभी निजी सम्पत्ति हो सकती हैं। परनु यह निध्वत, रूपसे नहीं कहा जा कृता कि किस निका प्रकारकी अञ्चलको निजी-सम्पत्तिमें गिनना चाहिये। यह देशकाल-मेदसे ज्वदलती रहती हैं। -अभी सञ्चल्योंको , गुजाम

रतकर उनकी सम्पत्ति मानते थे। अपनी जी। और वर्षोंकी भी सम्पत्ति मानने की: प्रवा: थी। प्रवा हो या न हो व्यह्तते पुरुष द्वियोंकी सम्पत्तिकी दृष्टिसे दृष्ट्वते हैं। दिन्दू शास्त्रोंमें, कन्या-दानका जो विपान है-दससे, स्पष्ट प्रतीत होता है कि लड़की विताकी सम्पत्ति मानी, जाती थी। पिताकी सम्पत्तिप्र सामान्य-तः हिन्दुकों या :हैसाइयोंमें, : लड़कीका स्वाद्य-नहीं होता, मुसलमानोमें होता है। इसमें कल-कारखानोंको व्यक्तियोंकी निजी सम्पत्ति नहीं मानते। इससे यह १.५८ है कि सम्पत्तिके सम्बन्धमें फोई जकाटव देवी था प्राक्तिक नियम नहीं है। जिस 'जगह धौर जिस समय जैसा बोकमत होता है और तत्काजीन जानून जिसको स्वोकार कर लेता है वही यस्तु निजी सम्पत्ति है। सहती है। धात प्रत्येक जनसमृह इस प्रधनपर

स्वतन्त्र विचार करनेका अधिकार रखता है और मीलिक

सिद्धान्तेकि श्राधारपर तथा लोकहितको दृष्टसे यह निश्चित कर सकता है कि किन बलुओं को निजी सम्पत्तिमें गिना जाय । जो लोग निजी सम्पत्तिमें पिना जाय । जो लोग निजी सम्पत्ति पविज्ञाकी दुद्दाई देते हैं वन्हे यह सरदा पराना चाहिये कि निजी सम्पत्ति का प्राधार राजकों स्वीकृति है। जैसा कि हास्सने कहा था 'अधिकार कस मोंगको कहते हैं जिसको राज स्वीकार करता है।' यदि आजकलके सम्य राजोंने पहलेकी अपेचा बहुत-सो बस्तुकोंको निजी सम्पत्तिमी सुपीसे निकाल दिया है तो भविस्थानके राजभी देता कर सकते हैं।'

है यदापि क्रयवा भोग्य प्राप्तिका भी साधन हैं। जहाँतक भोग्य बसुलॉन सम्बन्ध है समाजवादियोंका स्त्रीर जोगोंसे कोई सेद्धान्तक असभेद नहीं है। खज्ञ, वज्ज, पद्मेकी पुस्तकें, गाने-ग्जानेकी सामग्री पत्तींग, विस्तरा, कुर्सी, चौकी, भेज, जम्म इत्यादिको निजी सम्पद्ति माना जा सक्ता

पर र्षाष्ट खालनेसे मतीत होता है कि वह दो मकार की हैं। बुख तो ऐसी हैं जो उपभोगको सामग्री हैं, रोप ऐसी हैं जिनसे अर्थो-पार्जन अर्थोन् उत्पादनमें सहायता मिलती है। घर, अल, कस भोग्य सस्त्यें हैं: रोत. चल-कारताने, उपया प्रशादनके सामन

है। बाइसिक्लि, मोटर, घोड़ेको भी निजी सम्पत्ति मानना चाहिये। घरके सम्बन्धमें कुछ मतभेद है। कुछ लोगोंकी सम्मति है कि मफान सार्वजनिक सम्पत्ति रहे । पर इन सन भोग्य वस्तक्षोंके सम्बन्धमें भी एक आवश्यक वात ध्यान हेते योग्य है। मोगकी भी मात्रा होती है। किसीको इतना यहा मकान रखनेका खाधकार नहीं हो सकता जिसका वह जायत खप्सोग नहीं कर सकता। इसी प्रकार कोई अनुचित मार्गमें अन्न-बकादिका भी समह नहीं कर सकता। क्या अनुचित है श्रीर क्या उचित इसका निर्खय वही कर सकता है जा सनसे तदृश्य और सबके ऊपर हो अर्थात् राज । अतः यद्यपि भोग्य वस्तुपँ निजी सम्पति हो सकती हैं पर इस प्रकारकी सम्पतिपर भी राजका नियन्त्रण रहना परमावश्यक है। इसलिए समाज-वादियोंने एक कहाबत प्रचलित है जबतक संबंधों रोटी न मिल हो तबतक फिनीको मालपुत्रा नहीं मिल सकता। राजको यह ' देखना पडेगा कि ऐसा न हो कि हुछ लोगोंके पास भोग्य बस्तुओं-का भएडार जमा हा जाय और दूसरे लोग नगे, भूरे सहकींपर मारे-मारे फरें। जनतक पेसी सामग्री कम है तयतक सनको ही थोड़ा-थोड़ा कष्ट सहना पडेगा। युद्धकालमे असमाजवादी सरकार भी विवश होकर परिसीमनक करती है। उनको यह तय कर देना पडता है कि कोई न्यक्ति इतनेसे, अधिक अन या शकर या घी नहीं रख सकता। इस आज्ञाका उल्लक्षन करने पर कठार दरह दिया जाता है। इस 'राशन' पद्धतिका हम लोगोंको प्रत्यस अनुसब है। परन्तु व्यावश्यकता इस चातको है कि शान्तिकालमें भी इसका नियन्त्रमा किया जाय। रूसकी

<sup>&</sup>amp; Rationing

'सरकार कुछ साल पहेले रोटोके परिसोमन करती थी पर थाय ! इसकी ध्रायरपकता नहीं रही; जीन जितना चाहें रख सकते हैं। ' ध्यिकारा सम्य होनी हुस ओर तानिक भी ध्यान नहीं [स्व जाता। जिसके पास पैसा हा वह चाहे जितना वहा 'मराडार जाता पर सकता है, चाहे डभी समय दूधरे लीग उन चलुओं के जिए ज्याकुल हो रहे हों। धानकल को ध्यान्ति झायो हुई। है छसका एक थडा कारण बही है। लोग दूधरेकी ध्याप पनराशिको सन्तोषपूर्वक देल सकते हैं पर इचने पास धावरयक कोग्य सालगीका ध्याय ध्यक्षा हो उठता है।

भाग उस सामामी को खीजिये जो 'उत्पादनकी साभक हो सकती है। इसको निजी सम्पत्ति माननेसे जो हानि हो रही के सम्पत्ति माननेसे जो हानि हो रही के सम्पत्ति महाने पर्याम नर्याम नाननेसे हो पूजी- माद और साम्राव्यवाद या पूजीत्राही कीर साम्राव्यवाद या पूजीत्राही कीर साम्राव्यवाद वा माद कीर साम्राव्यवाद वा माद कीर साम्राव्यवाद समुद्रय हुष्या है। खत यदि श्रामेक लिए इस विपासि चयमा है तो उत्पादन, वितरण श्रीर विनिमयक मुक्य साथनोंको सार्व- जिनक मन्यति हो सामा की है। कोई क्रयक चाहे तो कृत- तरकारी वेच सकता है कोई कारीयर चाहे तो अपने हाथसे चीन यनाकर वेचे पर कारखाना न वनने पाये। श्रम धरना हो दसरेका नहीं।

तीसरा बस्तु को निजो सम्पत्ति होती है रूपया है। उपया मोग्य-बस्तुओं का प्रायक भी है और पूँचो के रूपमें उत्पादनका भी सापक है। बहुँ तक इन्सेंसे भोग्य-बस्तुओं को प्राप्त फरोन का काम लिया जाता है वहाँ तक उसको निजी सम्पत्ति मातने में कोई हानि नहीं है पर उसको पूजी के रूपमें नहीं लगने दिया जा सकता।

इम प्रस्तपर एक और दृष्टिसे विचार करना चाहिये। किसी-के पास सम्पत्ति कहाँसे आती है। इसके दो ही मुख्य हार है। था तो मनुष्य फमाका उसे प्राप्त ।करता है या ध्यपने पूर्वजीसे पाता है। परन्तु 'कमाने'का क्या अर्थ है ? जो मनुष्य अपने शरीर या मस्तिष्कसे अम करता है वह कमानेवाला फहा जा सकता है पर ऐसी दशामें तो यह होना चाहिये कि जो जितना ही अस करें इसके पास उतनी ही सम्पत्ति हो। इसी प्रकार यह होना चाहिये कि जो जितना ही मितव्ययो हो उसके पास उतनी ही सम्पत्ति व्यपिक हो पर ऐसा होता नहीं। अस करके किफायतसे व्यय करनेवालोंके पास बहुत कम सम्पत्ति होती है, श्रम न करनेवाले, जो दोनों हायों रुपया लूटा मकते हैं, बहुया सम्पन्न होते हैं। क्या किसी यही कम्पनीका मैनेजिंग हाइरेक्टर था मैनेजिंग एजेन्ट बहुत अस करता है ? वह जा रुपया जमा क ता है वह किस वातका पुरस्कार है ? क्या पैसा माना ना सफना है कि वह बुद्धिसे श्रम करता है ? यदि ऐसा है तो यह मानना होगा कि उसकी बुद्धि बड़ी ही तील है, पर क्या डाइरेक्टरकी युद्धि गणितके अध्यापकको युद्धिसे तीम होती है ? यदि नहीं तो गणितके अध्यापकको बतना रुपया क्यों नहीं मिलता ? यह सब गरन विचारणीय हैं। विचार करनेसे हम इसी परिएामपर पहुँच सकते हैं कि जो बड़ी आमद नयाँ हैं, जिनके आधारपर बड़ी सम्पत्तियाँ एकन की जातो हैं, वह श्रम मात्रक पुरस्कार नहीं है। पूँजीशाही पद्धति, दूसरोंके श्रमसे श्चित्राचित शम वठाना, परिहतका हनन करना, महाभारतके शब्दों में 'पर ममको छेदन करना' ही ऐसी श्रामदनियों श्रीर । सम्पत्तियोंके जमा होनेको - समव वनाता है । जो : लोग सम्पत्ति अमा करते हैं उनको सारे राष्ट्रसे सहायता मिलता है। राज उनके व्यापार-व्यवसायकी सुविधाके लिए सड़क बनवाता है, रेल चलाता है पुलिस और सैना रखता है। रनके हितके साधक कानून बनाये जाते हैं। व्यावस्थरता पड़ने पर उनने श्रीरसे दूसरे राजेंसे लड़ाईग़र्ज की जाती है। यह भी जैसा कि हम उपर दिखला चुके हैं, निश्चित है कि यह सम्पत्ति सहसों मनुष्योंके शरीसे और मितकिक अमका फल है। जत कोई एक व्यक्ति इसीसे और मितकिक अमका फल है। जत कोई एक व्यक्ति इसीसे जाती नहीं माना जा सकता। जहाँ

जरपादनके सामन सार्वजनिक सम्पत्ति होंगे वहाँ तो ऐसी यही

निजी सम्पत्ति

205

त्रामदनी और सम्पत्ति जना हो ही नहीं सक्ती, पर जहाँ ऐसा न हो वहाँ भी पूँ जीपतियोंको आयका व्हत यहा भाग टैनस-के रूपमे राजकोपमें जाना चाहिये ताकि राजने उसके सप्रधमें जो सहायता दी है उसको चतिपूर्ति हो जाय धीर शिचा स्त्रास्टयरका ब्राव्टिपर रार्च होकर यह रूपया उन सदस्तों सनुष्योंके पासतक पहुँच जाय जिन्होंने इसको बस्तत पैदा किया था। इस नियन्त्रमुके साथ लोगोंको अपनी कमायी हुई सम्पत्तिको रखने और भोगनेका अधिकार हो सनता है। श्रव पैत्रक सम्पत्तिपर दिचार कोजिये। श्राजकन जार कि यह निश्चय नहीं है कि कौन कमा सकेगा और कौन बेकार भिजारी यनकर घुमेगा यह स्वाभाविक-सी बात है कि लोग अपने लड़के-यबौंके लिए सम्पत्ति छोड़ना चाहें । इसमें कोई तिद्वान्तकी बात नहीं है। रेज़ड़कोंका पिताकी सम्पत्तिपर कोई बाफ़तिक हक नहीं है जो श्रम करे वह सम्पत्तिका खपभोग करे यह वात समभग श्रा सक्ती है। पर विना श्रभ किये ही किसीको भोग सामग्री मिल जाना तो घनुचित है। यदि किसी व्यक्ति-विशेषका पुत्र होनेसे पक मनुष्य सम्पत्ति मोभनेका अधिकारी हो सकता है तो दसरा

मतुष्य मन्त्रीका पुत्र होनेसे मन्त्री,सेनापतिका पुत्र होनेसे सेनापति,

गिशतका परिवत हो सकता है। पर पैसा कोई नहीं मानता। सम्पन्नको सम्पत्ति र उसके पुत्रका ऋषिकार भी उतना हो निराधार है। वस्ततः मरने पर सम्पत्ति सार्वजनिक हो जानी चादिये। यदि सबको काम देने और मरण-पोषणका भार राज ध्रपने अपर ले ते तो पिताकी सम्पत्ति पुत्रको भिलनेकी कोई आवत्यकता नहीं है। सम्पन्न ,पिताकी सन्तान होनेसे उसको यों ही कई प्रकारका

'कायरा पहेँच चका होगा । पर जयतक राज इतना हायिल श्रपनेपर नहीं लेता तबतक पैठक सम्पत्ति ही प्रथा भी रहेगी। क्तर भी नियन्त्रण करना होगा । जित हो सम्पत्ति कोई व्यक्ति छोड जाय वर सनकी सब उसके लड़कोंको मिले यह कोई श्राप्रयक यात नहीं है। यूरोपकी श्रसमाजवादी सरकारे भी इस यात तो मानती है। कई देशोंमें मृत्यु-करक्ष या उत्तराधि-फार-कर† लिया जाता है। जब कोई मरता है तो उसके उत्तराधिकारियोंको उसकी छोडी हुई सम्पत्तिपर एक विशेष नेक्स देना पडता है। सम्पत्ति जितनी ही अधिक होती है। टैक्सकी दर भी उतनी ही ऊँची होती है। इस नियन्त्रण्के साथ पेतृक सम्पतिका भी उपभोग किया जा सकता है। रूसमें ही इस समय समाजनादी शासनका प्रयोग हो रहा है। वहाँ इन वन्येजोंके साथ निजी सम्पत्ति भोगनेकी केंचतस्या है। हमने सम्पत्तिके दो भेद किये हैं भोन्य और उत्पादक । मुझ लोग भोग्यको वयक्तिका श्रीर उत्पादकको निजी। सम्पत्ति कहते हैं। उनकी शब्द-योजनाके अनुसार वैयक्तिक सम्पत्ति उचित अर निजी सम्पत्ति अनुचि । है ।

Death duties. † Succession tax. Personal. | Private

सम्पत्तिके सम्अधिम समाजनादियोंका जी मन्तव्य है वह उपर कही हुई वातोंसे स्पष्ट हो जाता है। जनका विश्वास है कि उत्पादक सम्पान्त वस्तुतः सामाजिक सम्पत्ति है अर्थात उसके दत्पादनमें सारे समाजका हाथ रहा है। अतः वह चाहते हैं कि ऐसी सम्पत्ति सार्वजनिक रहे। इसके साथ ही वह वाहते हैं कि भोग्य सम्पत्ति श्री खूब गृद्धि हो। किसी मनुष्यको भोजन वस, घरका समान न हो, सबका जीवन ग्रुपमय हो. सनका विद्योपार्जन, लिल्तकलाउर-ाद, अपनी रुचिके अनुसार, दर्शन विज्ञान राजनीतिके,गृढ प्रश्नीपर विचार करनेकी फुर्सत प्राप्त हो। पर यह तभी हो सकता है जब उत्पादक सामग्री सार्वजनिक हो श्रीर सनको लाम पहुँचाये। श्राज पैसा नहीं है। इत्तीतिए इतनी श्रशान्ति है। जो नरी, मूरें अनिषेतन हैं वह धनिकोंकी खट्टानिकाओं खीर धन-धान्यपूर्ण भएडारोंको सदृष्ण एव सके घ दृष्टियोंसे देखते हैं। उनकी दृष्णा स्थाभा-विक और क्रोध न्याच्य है। जब तक यह वैपम्य रहेगा तवतफ शान्ति नहीं हो सकती। ऐसे ओगोंको लच्च करके ह तो सरकतके फिली फविने कहा है-

श्ररानं वसन वासी, येषाञ्चे वाञ्यवस्थितम् । मगधेन समा कारां गङ्गाऽप्यङ्गार-वाहिनी ॥

( जिसके भोजन, वस श्रीर निवास में न्यास्था नहीं है उसके लिए कार्रा भगषके सनान है और गंगामें शीतल जत्ये स्थानमें श्रद्धारोंकी घारा बहुती है )।

हम उपर कट खाये हैं कि मनाजनादी इस बात के बिरोघी नहीं है कि भोग्य वस्तुएँ लोगों की वैयक्तिक सम्बद्धाः बने। यह बात व्यवहारकी टव्टिसे तो ठीक है पर सिद्धान्तसे नहीं। खमी तो बहुत दिनोतक ऐना ही होगा कि समाजनादी देशोंने भी

लोग भोग्य वस्तर्जीका संग्रह करे गे । लोग काम करे गे, उसके लिए पारिश्रमिक मिलेगा, उससे सम्पत्ति इकट्टी होगी। पर यह बीचकी श्रवस्था है जब समाजवादी पद्धांत सर्वेत्र पूर्णरूपेण स्थापित नहीं हो पायी होगी। श्रागे चलकर जब यह व्यवस्था प्रीद हो जायगी तब लोग स्वतः अपनी शाक्त श्रीर योग्यता भर श्रम करे' में । इसके लिए उनपर दवाव डालनेकी आनश्यकता न होगा। इस श्रमके फलस्वरूप समी भोग्य वस्तुत्रोंको राशियाँ एकत्र हो जायंगी। एकका परिमाण इतना होग कि सबके लिय पर्यात हो। कोई मनुष्य मजदरी न चाहेगा। अपने काम भर भोग्य सामग्री सार्वजनिक भरडार से उठा हो जायगा। सयफे लिए सामग्री पर्याप्त होगी और सभी लोग लोकहितके भावसे शेरित होंगे, इसलिए यह आशका न रहेगी कि कोई ऐसी वस्तु ले जायगा जिसकी उसको आवश्यकता न हो या अपनी आवश्यक-तासे अधिक वठा ले जायगा । समह करनेके लिए कोई प्रलोभन न होगा क्योंकि सम्रह करना श्रनादश्यक होगा। उस समय म किसी प्रकारके दवाय डालनेकी फलरत होगी न क़ानून वनाने ही। सम्पत्ति-समहकी श्रथा आपसे आप ही धीरे-धीरे विद जायगी । सार्वजनिक सम्पत्ति निसी एक व्यक्तिती सम्पत्ति न होगी पर उत्पादक हो या भोग्य वह सबको सम्पर्शि होगी। इसी समय समाजवादका यह प्रसिद्ध सिद्धान्त फनीमृत होगा-प्रत्येक व्यक्तिसे, उसकी योग्यताके अनुसार, प्रत्येक व्यक्तिको उसकी श्रामस्यकताके श्रमुसार।

## चीदहवाँ श्रध्याय

## राजका स्वरूप

राजसचाके सन्य घमें चिछले अध्यायों में भी योहा यहुत जिक आया है किन्तु यहाँ हम विषयपर किश्चित् विस्तारसे विचार करना आवरक है। यहुतसे लोगों में यह भारणा है कि समाजवादी राजसलाके विरोधी हैं। यदि उनके झायगे। अधिकार आया तो न राजक रह नायगा, न सरकार रह आयगी। प्रत्येक ममुख्य खज्छन्ट हो नायगा। जिसके जोमें जो आयेगा करेगा। इसका परिष्णाम यह होगा कि विस्तांके जानशालकी रखाका मरोसा न होगा।

यतुत-सी भारणाष्ट्रांकी ऑिंत यह खयाल भी निर्मू ल है। ऐसी स्वच्छन्दताका परिणाम यह हाथा कि सम्यता तया संस्कृति धृत्मि सिक जायगी कीर प्रश्वी हिंद्ध पशुक्रोंसे संदुल वनस्थती हो जायगी ! ससाववादी यह नहीं चाहता इसलिय वह राज-सत्ताको मिटादेनेकी यात इस तरह नहीं करता! आराजकता-वादके आचार्य दिंत कोपाट किन आदि भी इस प्रकारको जंगली उच्छ खलताके प्रचारती नहीं थें। र

परन्तु यह सत्य है कि जिस प्रकारके राज जाजकत हैं, बाहे हनमें किसी .नरेश या आधिनायकके हायमें अधिकार हो या किसी प्रकारकी ज्यवस्थापिक सभाके, उनसे, समाजवादी सन्तुष्ट नहीं हैं। यह उसा सिद्धान्तको नही मानता, जिसके आधारमर यह रोज चल रहे हैं। यह जितना ही स्थायह और हानिकर

<sup>•</sup> The State † Anarchism

वर्गयुद्ध पूँजीवाद तथा साम्राज्यशाहीकों-सममता है उतना ही युरा बर्तुमान राज-व्यस्थाको सममता है । उसका विश्वास है कि आजक के राजों सा अस्तित्व शान्तिका प्रजल विरोधी है। राजनिति-शास्त्रके बहुतसे पिंग्डतोंका यह कहना है कि मनुष्यम विकासके लिए राज होना जावस्यक है। जो व्यक्ति किमी राजका नागरिक नहीं हैं, उसके बहुतसे नैतिक श्रीर

- 278 -

श्राध्यारिमक गुण मृत्यु पर्यन्त आलीन रहते हैं। बिना नागरिकताके कर्तव्यों और अधिकारोंका अनुभव किये र मुख्य ष्प्रपूर्णं रहता है। समाजवादी ऐसा नहीं मानता। उसका विश्वास है कि वर्तमान यजसत्ता, जो आजकी नहीं वरन इजारों वर्षमे चली आ रही है, मनुष्यके विकासको रोकने भीर उसे अपूर्ण रतनेका प्रवल साधन है। वह उसे मिटाना चाहता है पर उसके स्थान पर दसरे भवनका निर्माण भी करना चाहता है।

राजकी अनेक परिभाषाएँ हैं। उनमेंसे एक यह है कि सरकार और प्रजाके रूपमे सङ्घटित राष्ट्रको राज कहते हैं। इससे व्यावहारिक अर्थ तो निकत आता है पर राजका पूरा पूरा स्वरूप प्रकट नहीं होता । कुछ विद्वानों का यह कहना है कि इसके सिराय और कुछ स्वरूप है भी नहीं। उनके मतमे किसी देश-निशेपके निवासियोंकी इस संस्थाका माम राज है जिसके द्वारा उनकी सम्मिलित शक्तिका राजनीतिक उपयोग हो सके। 'साधारण बोलचालमे भी लोग ऐसा ही सममते हैं। राजका श्रर्थ सरकार होता है। परिभाषामें मले ही सरकार श्रीर

राज या सरकार है।

जनताका संयुक्त नाम राज हो पर लोग ऐसा ही मानते हैं कि प्रजासे प्रयक् और उसके ऊपर जो सत्ता है उसका ही नाम

यह तो राजका श्वरूप हुआ । राजसत्ता पृथ्वीपर है कयसे ? कुछ वोग ऐसा मानते हैं कि आविष्णतमें किसो प्रकारका राज न या । सन तोग स्वच्छन्न रहते थे । पर जव शत्त्वानों और लाई निर्मात सहुपे बढ़ा सी तोजोंने सिम्मितित होकर इस सस्थाको तम्म दिया ताकि यह सबके उत्पर रहें और तिप्पन्न होकर न्याय करे अर्थात सबके हकोंकी रचा करे । राज लोगोंके आपसके सममीतेका फल है । काम चलानेके विष्य लोगोंने अपनी स्वच्छन्तताता कुछ अर्था प्रजशक्ति रूपमें राजको सीप दिया । इसके दिवद दूसरे लोगोंका कहना है कि मनुष्य समायता राजनीतिक प्राणी है। ज्यादि या अनादिकालसे ही मनुष्य समायता राजनीतिक प्राणी है। ज्यादि या अनादिकालसे ही मनुष्य समायता राजनीतिक प्राणी है। ज्यादि या अनादिकालसे ही मनुष्य समायता राजनीतिक प्राणी है। ज्यादि या अनादिकालसे ही मनुष्य समायता राजनीतिक प्राणी है। ज्यादि या अनादिकालसे ही मनुष्य समायता राजनीतिक प्राणी है। ज्यादि या अनादिकालसे ही समुष्य समायता राजके हस्पर्में सप्यत्वित है।

- ़ राज़की शक्तिका श्राधार क्या है ?़ सममीता तो जब हुआ तव हुआ पर इस सयय लोग राजका नियंत्रण क्यों मानते हैं। क्या मनुष्य इस देवी संस्थाका गुजाम है । इसका उत्तर यह दिया जाता है कि मनुष्य गुलाम नहीं है पर उसकी स्वतन्त्रजा इसी यातमें व्यक्त होती है कि वह राजका समर्थन फरता है। यह समर्थन खतन्त्रतापूर्वक होता है। हम राजका समर्थन इस-लिए फरते हैं कि हमारी इच्छा वही होती है जो राजको इच्छा होता है। पर ऐसा अनुभव तो सदैव नहीं होता। यहुं भी ष्प्रयसरोंपर तो ऐसा त्रतीत होता है कि राजकी इच्छा हमारी निजी इच्छाके पक्दम विरुद्ध है। इसका उत्तर यह विया जाता है कि ऐसी प्रतीति इसलिए होती है कि हमकी अपनी वास्तविक इच्छाकाक सदैव अनुभव नहीं होता। इसका कारण यह वै कि हमारो व स्त वक इच्छापर चल-चलमें रात-द्वेप, खावेश आदिका पर्दो पड़ जाया करता है। फिर उसके जाननेकी विधि क्या है ? इसका उत्तर बोजांकेट यों देते हैं-- अपनी बास्तविक इच्छाको ठीफ-ठीक चाननेके लिए यह आवरयक है कि हम अपनी च्या-विशेषकी इच्छाका संशोधन अपने अन्य चर्याकी इच्छाओंके द्वारा करें। पर हमारी इच्छा श्रम्य लोगोंकी इच्छासे दकराती है अतः इसकी अवनी इच्छाका संशोधित रूप तभी पाप्त हो सकता है जब इस ,उसका बोट् दूसरोकी इच्छाओंके साय बैठा सकें। यह तभी सम्मव है जब हम दूसरोंकी चिणक इच्छाओंका संशोधन उनको,अन्य चुणोंकी इच्छाओं द्वारा का लें।': यह सारी प्रक्रिया तकशासके अनुकूल होगी पर इस प्रकारके संशोधनोंके बाद इमारी इच्छाका जो रूप हमारे सामने आयेगा इम उसको पहिचान ही न सकेंगे। - बोलांक्टके अनुसार

<sup>•</sup> Real Will. (\* DEFR DET CHE FIRE

यही रूप जो पहिचाना नहीं.चा सकता दमारी भारतिक इच्छा-का स्वरूप होगा। यह वास्तविक इच्छा एक न्यक्तिकी नहीं. सभी मनुष्योंकी जो पागल नहीं है, इच्छा होगी। इसी यातको हाँ वहाँरसने मेटाफिज्यका यियरी आव दि स्टेटमें संनेपमें यों लिखा है 'हम नैतिक दृष्ट्या उसी समय स्वतन्त्र होते हैं जब हमारे काम हमारी वास्तावक इच्छाके अनुसार होते हैं; हमारी वातिवक इच्छा जन-सामान्यको इच्छा है और जन-सामान्यकी इन्ह्रा पूर्णरूपेण राजसन्तामं मृतं होता है।' 🥆 ...

यह बारों बड़ी ही विहत्तापूर्ण और बुद्धिवर्द्धेक हैं। पहले तो इनको सममना कठिन है, शन्दयोजनाको पार करके अर्थतक पहुँच जाना सवका काम नहीं है। अर्थ गम्भीर है और उसकी अपनानेमें बुद्धि चकरा जातो है। पर समक लेनेके वाद मनप्य-को यह आश्रय होता है कि यह किस लोकको अते हैं। राज-सत्ता द्वारा विश्वातमा जगत्में व्यवनी अनुभूति करता है। राज-की सत्ता जगतमें ईश्वरकी गति है। यह बातें किस राजके सम्बन्धमें फलीभूत हाता हैं। इस यह मान सकते हैं, कि परि-भापमें ज्यापक शब्दोंका अयोग होता है। शासका नियम है कि परिभाषामें भव्याप्ति दोष नहीं आना चाहिये। पर्वाद हमकी मनुष्यकी परिभाषा करनी हो तो इस किसी विशेष रह या जन्माईका उल्लेख नहीं का सकते क्योंक मनुष्य कई रहें हों और .संस्याइयोंके होते हैं। पर इसके साथ ही यह भी शास्त्रीय नियम है कि: परिभाषामें असम्भव दोप नहीं आनाः चाहिये श्रयात के है ऐसा लच्चण नहीं यताना चाहिये जो किसी व्यक्ति न पाया, जाय 1 , बह कहु देनेसे: कि मनुष्यको सींग होती है ' स्रसम्मवदोपःश्रां जायगा । ई इत्यर विद्वानीने ; राजकी जो :कुछ † Generel Will.

गाया गायी है उसमें असम्मेन दोपका प्राचुर्य है [ जहाँतक इतिहास की गति है अतीतकाल या वर्तमानशालके किसी भी राजको देखकर ऐसा कहते नहीं वनता। कमसे कम उस भावसे तो इन शब्दीका प्रयोग करना कठिन है जो इनके रचयिताओं का था। राजमें उत्पोडन, वर्गसङ्घर्ष दाारद्रथके साथ-साथ सस्कृति, सभ्यता, उन्नति भी देख पड़ती है। यह कहा जा सकता है कि सुख-दुःख, भला बुरा सभी विश्वासमाजा स्वरूप है. सभी ईश्वर-की गति हैं पर इसको ज्ञानपूर्वक स्वातुभाग नहीं कह सकते। यदि हो भी तो इससे किसी ज्यथित हृद्यको शान्ति नहीं मिल सकती। इससे इतना भी तो नहीं निकलता कि यदि सारी पृथ्वीपर एक राज हो जाय तो दैवां गति यहल जायगी और **एरपिडनका व्यन्त हो जायगा। फिर भी प्रवल राज इस परि** भापाको बहुत पसन्द काते हैं। इससे उनको दार्शनिक आधार मिल जाता है। राजको जीवनके सभी खड़ोंने इस्तच्रेप करनेका यहाना मिल जाता है इसीर जा व्यक्ति राजनी इच्छानो जी किसी भी समयात्रिरापमे वस्तुत सरकार अर्थात् ऊपरके दो चार या एक व्यक्तिकी इच्छा होती है, पसन्द नहीं करता उससे यह कहा जा सकता है कि यही तुम्हारी भी वास्तविक इच्छा है पर तुम श्रपने श्रज्ञानवंश इसे पहचानते नहीं हो। ऐसा पहकर राज सबका मुँह बन्द कर सकता है और अपने र क्यके भीतर उसी प्रकार सर्वशक्तिमान् और निरद्धश हो सकता है जैसा कि इस जगत्में ईश्वर भाना जाता है। स्यात् इसीको ज्ञानपूर्वक स्वरूपक श्रनुभव कदते हैं। इस सर्वशक्तिमत्ताको ही प्रभुतक कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक स्वतन्त्र राज पूर्णप्रभु होता है। वस्तुत कोई राज पूर्णप्रमु नहीं होता क्योंकि यदि

<sup>8</sup> Sovereignty

चीर हछ नहीं तो दुस्रे स्वतन्त्रं ,राजींका; श्रास्तित्व पूर्ण प्रभुत्व-का याधक होता है और फिर-राज्यके मीतर भी प्रायः सदैव कुछ न कुछ ऐसे व्यक्ति होते. हैं, जो राजेच्छाको अनी इच्छा मानकर चुप बैठनेको वीयार नहीं होते । फिर भी प्रत्येक राज श्रपने सामने यही श्रादर्श रखता है। ाः समाजवादी अपनेको इस दार्शनिक जङ्गलमें खोना नहीं चाहता। वह योदिक व्यायाम करनेके पहले एतंमान राजोंके स्वरूपका विश्लिपण करता है और इस विश्लिपणंके परिणामका इतिहासके प्रकारामें अध्ययन करता है। इस अध्ययनकां जो नतीजा निकतता है इसको सामने रखकर वह राजको प्रशस्ति गाने में अपने को असमर्थ पाता है। राजकी इच्छाको अपनी या जनसामान्यकी यास्तविक इच्छा मानना तो दूर रहा, बसको 'ऐसां प्रतीत होता है कि राजेच्छा बहुधा जनसामान्यकी इच्छाके विरुद्ध चलतो है और राजकी शक्तिका आधार जनता द्वारा समर्थन नहीं प्रत्युत वल है। वह राजके अस्तित्वंको अपने श्राध्यात्मिक विकासका प्रकमात्र साधन न पाकर विकास के मार्ग-में फरटकवत् देखने लगता है। यहाँ हम सत्तेपमें समाजवादके आचार्यों का मत राजके सम्बन्ध में देना उचित सममते हैं। पहले तो यह माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि राज पृथ्वीके श्रादिकालसे या यों कहिये कि पृथ्वीपर' मनुष्यके श्रानेके संगय से चला जाता है। इसका कोई प्रमाण नहीं है। यह ती ठीकही है कि आरम्भकालसे ही मनुष्य छोटी 'वड़ी टुकर्ड्यॉमें रहते होंगे। मनुष्य जैसा प्राणी जिसको न दाँतका ध्रवलम्य है न पञ्जेका, किसी अन्य उपायसे बनेले पशुआसे अपनी रहा कर नहीं सकता था। यह भी तिर्वित्रोद है कि जहाँ दों, ज्यक्ति पक साथ रहते हैं वहाँ भी आपसमें चरतनेके लिए कुछ नियम बने

जाते हैं ब्रतः उस प्राचीन कालके मानव मुमुद्ध्योमें भी ध्रापसके व्यवहारके लिए कुछ न कुछ नियम अवश्य रहे होंगे। पर न तो ऐसे समुदायोंको राज कह सकते हैं, न उन नियमोंको कानूनका नाम दिया जा सकता है। पशु-पित्रयोंके भी तमुदाय होते हैं पर छनको कोई राज नहीं कहता। आत्मरजाको सहज प्रवृत्ति समुदायके राजनीतिक जीवनको रत्ता करती है। भैसी भीर गायोंके कुण्डपर जब किमी बनैते हिस्त पशके आक्रमणुकी बाराक्षा होसी है तो पहड़ों और गायोंको बीचमें करके सम नर घेरा बॉघकर खड़े हो जाते हैं ताकि शत्रु जिधर से आये उसे सींगोंका सामना करना पड़े। घाड़े छोर गये ।पछली टॉर्गोंको बाहर करके खड़े होते हैं ताकि - चुको लात सार सर्जे। आरम्भमे मनुष्यके जीवनमें इससे ऋधिक राजनीतिका समावेश नहीं था। सार्वजनिक शत्रुष्ट्रांका सामना करनेके लिए सहज प्रयुत्ति सबको खड़ा कर देवी थी।। कोई ल कोई नेता भी रहता होगा। - मेडियोंके गोलमें भी जो भेडिया अधिक बलवान आर चतुर होता है वह स्वतः नेता वन , जाता है श्रीर दूसरे उसके पीछे पीछे चलते हैं। । पर इसमें।न कोई संघटन है न नेताफे दैनी आधिपत्य माननेको वात है, न उसकी आज्ञाको अनिवार्य-सया मानना है। प्राचीन मतुष्य समाजमे भी ऐसा ही रहा होंगा। प्रयु-पत्तीयोंमें भी आपसमें ।। बरतनेके नियम होते हैं श्रीर जो उन नियमोंको तोड़ता है उसे सब निस्तरत दण्ड देते हैं। यों कह सकते हैं की उस पशु या पत्तीसमुदायका लोकमत नियमके उल्लाहुन करतेवालेको दृष्ड देता है। वह नियम समुदायके अनुभवके आधारपर आपही बना गये हैं अर्थात इनके णलनसे समुदाय सुञ्यवस्थित और चिरजीवी रह समता है अतः वरह समुदायके। प्रायः। प्रत्येक । प्राश्तीकी सन प्रवृत्तिके

साथ दरह लगा होता है। 'चोरी मत करो, अन्यथा अगुक श्रमुक दरड पाश्रोगे' यह कानूनका रूप है। पशु-समाजमें पैसे कातृन जहीं होते, पाचीन मनुष्य-समाजमें भी न रहे होंगे,

क्योंकि फ़ातूनके लिए कोई बनानेवाला, नियासक, आज्ञा देने गला चाहिये। ऐसा नियमक न मशु-समाजमें है, न प्राने मतुष्य-समाजसे था। यह नहीं कह सकते कि कानून उन प्राकृतिक नियमोंके समान हैं जिनसे समुदायकी रहा होती है. इसलिए वह सबके हृदयमें आपही उत्पन्न हो जाते हैं। 'चोरी न करो' तो स्यान् ऐसा नियम माना जाता पर 'सहकपर छपने वार्ये हाथ चलों मनुष्य-सभुदायके लिए प्राकृतिक ।नयम नहीं है । यह तो किसी नियामकका ही वसाया हुआ है। यह श्रवस्थाक । तक चली गयी यह नहीं कहाजा सकता पर युद्धिप्रधान मनुष्य पशुपिवयोंकी भाँति सदा एक ही श्रव-स्थामें तो रह नहीं सकता। उसने कच्चे मासकी जगह पका भोजन जाना सीखा, खेवी करना सीखा, पग्र पाले, मकान बनाये. प्रथ्वीके गर्भसे खनिजोंको निक्तना श्रार उनको गताना तथा डालना सीमा । मनुष्य-समुदायका स्वरूप चटिल घ्रोर जिटिलतर होता गया। अमविभाग हुआ। कुछ लोग एक काम,

कुछ दूसरे काममें लगे। इसना परिखाम यह हुआ कि जहाँ पहिले सब बरावर थे, वहाँ छव सम्पत्ति-वैपम्य हो गया। किसीके पास अधिक सम्पत्ति यीं, किसीके पास क्स । स्त्रभा-वत वह लोग अधिक सम्पन्न ये जिनके पास भूमा थी। उनकी बरावरी यदि कर सकते थे तो वहां लोग कर सकते थे जो भूलोकका स्वर्णोक्से सर्वंघ जोड़ सकते थे । यह पुरोहित सर्वेशेष्ट थे। कदने । तात्पर्ध्य यह है कि समुदायमें आर्थिक वीपन्य उत्पन्न हुआ। इ के साथ हैित्यत, दर्जेमें भी वैपम्य हुआ। यह उँचा है, यह नीचा है ऐसा भाव दृढ होते लगा। जहाँ पहिले काई यलवान व्यक्ति कभी कभी अपनेसे हुवैलोंको पुछ सङ्गकर लेता होग उहाँ अन बलवानोंका वर्ग वन गया और इस वर्गने इसरों को उत्पीडित करना खारम्भ किया। श्रथ नेतृत्व भेडियों या प्राचीन मनुष्यों ही भॉति अपनी चतुरता या श्रपते याद्वयलके आधारपर नर्जे निकता या वरन् श्रपने वर्गके श्राधार पर । यही संस्कृत प्रयोगेंग्रशस्त श्राभजन यत् है। इधर उत्पीडकोंसे अपना रचा करनेके लिए दसरोंको भी फिक हुई। र्याद यह वर्गयुद्ध यों ही खन्यवस्थित रूपसे चला जाता तो जरपीडितोंका तो सदार हो ही जाता, इसके बाद जल्पीडक भी खत्म दी जाते और समुदाय ही न यह जाता । देसी परिश्यनमें राजका जन्म हुआ है।

खत्म हो जाते और समुदाय दी न यह जाता । येसी पिर्शस्य में राजफा जम्म हुष्मा है ।

पुरायों में राजफी उत्पत्तिके सम्बन्धमें जो फथा दी है वह भी इसी वातका समर्थन करती है । येसा लिएता है कि पिहले कोई राजा न था। लोग जानसमें मिलकर रहते थे । परन्तु पुर्ख दिनोंके वाद यह जनस्या चहली। चलवान लोग सुर्थ कोंके भारता सबी महालयों होटी महालयों को या जाती हैं। यह स्पत्त स्वी महालयों होटी महालयों को या जाती हैं। यह स्पत्त स्वाय परता जाता है। गुफ-पात्ति कहैं वह समीनदार क्रपकें को अपना 'अबहार' कहते में ये ये हैं। अस्तु, इस पिरिश्यतिसे अस्त होकर सन्ते मनुसे प्रायं जी कि आप हमारे राजा प्रतिश्वितिसे अस्त होकर सन्ते मनुसे प्रायं जी कि आप हमारे राजा प्रतिश्वितिसे इस प्रकार प्रयम राजकें स्विट हुई ।

परन्तु राजने उत्पन होकर किया क्या ? वह वस्तुत थी क्या ? उप जो कुछ लिया गया है उससे तो बढ़ी धारणा होती है कि राज उत्पीडक श्रीर उत्पीडित दोनोंसे पृथक् श्रीर दोनोंके उत्पर एक ऐमी सत्ता थी जो दोनोंमें न्याय करनेके लिए स्थापित हुई थी। मन न तो बढ़ी मछली थे, न छोटा मछली। उनका काम दोने प्रकारकी मछलियोंके । धीच न्यायका पलडा बराबर रखना था। न्यायका अर्थ सी यही हो सकता है कि सनकी अपना अपना हक प्राप्त हो। आजकल भी राजोंका यही दावा है कि वह दुर्वल और साल, उत्पीदक और उत्पीदित, के बीच न्याय करते हैं इसी दावेके अधारपर वह जन-साधारणसे निरपेच राजभक्ति तलय करते हैं और बहुधा पा भी जाते हैं। पर एक बात विचारखीय है। क्या सचमुच राज इस प्रकारका न्याय करता है ? यदि न्यायका अर्थ सबको अपना अपना हक विलगाना है तो राज । उत्पोदक और उत्पीदित बोनोंको अपना ध्यपना इक दिनवाता होगा। परन्तु उत्पीडकका इक्र कैसा होता हैं ? जो लट रहा हो उसका तो हक मारा जा रहा है अत इसको रज्ञा होनी ही चाहिये पर लू?नेवाले डाक्का कीत-सा हक है जो उसको दिलवाया जायगा ? श्रव यदि राज न्यायपर तुला था तो उसके लिए पकामात्र यही मार्ग था कि वह उत्प हितों-का, छोटी मर्छानयोंका साथ देता। पप चिंद राजने ऐसा किया होता तो बड़ी सछित्याँ बच ही न जाती। इका दका हुष्पकृति मनुष्य रह सकता या। वह चाहे कितना भी चतुर या बुद्धिमान क्यों न होता पर उसके लिए तो लोकमत पर्णाप्त -था । उससे तो लोग उसी। प्रकार निषट लेते जैसे प्रयु-समुदाय अपनेमे से बुष्ट प्रकृतिवालोंसे , निषट लेता है। आज मी यदि कोई बदमाश खुले वाजारमें किसी खोको छेडता है या किसी थच्चेका जेवर उतारना चाहता है तो राजकी सहायताके विना ही लोग उसे ठीक कर देते हैं । परन्तु हम पिछले अध्यायोंमें

देख आये हैं कि स्त्पाइक या शोपक ता अब भी सपटित वर्गीमे विद्यमान है. पहले भी, अहाँतक इतिशससे पता चलता है, विद्यमान ये । राजके रहते हुए इस प्रकारके वर्गों के श्रास्तरन-

के दंग ही अर्थ हो सकते हैं -या तो राजका दावा कुठा है, उसने निष्पत्त होकर उत्पीड़ितोंके इककी रहा करनेका प्रयत्न ही नहीं किया या परिस्थिति ऐसी है कि राज अपने वर्तमान स्वरूपसे

इस प्रकारका प्रयस्त कर ही नहीं सकता या करके सफल नहीं हो सकता। दोनों ही नावस्थाओंमें यह विचारणीय प्रश्न होगा कि

धाया मनुष्य हे लिए राजका भार ढोना श्रेयस्कर है या नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि आजतक न तो राजाने इस प्रकारका म्याय फरना अपना करीव्य सममा, म इसके लिए प्रयस्त क्या, यद्यपि लोगोंके सामने बरावर इसकी दोहाई दी जाता थी और है। राज वस्तुतः वर्गसहुर्यंको, माल्यन्यायको मिटानेके लिए

नहीं बरन् उसको सुब्यवस्थित करनेके हिए स्थापित हुआ। व्यवस्थाके श्रभावमें, जैसा कि मैंने पहले कहा है, उत्पीड़क भी न रह जाते । आवश्यकता ईस बातकी थी कि वही मर्छालयोंकी श्राहार मिलता रहे, इसलिये छोटी मछलियाँ संख्यामें भी काफी हों और मोटी-नाजी भी हों। इसके साय ही कह भी देखना था कि वह इतनो चलवान् न हो जाय कि वही मछलियोंका

मुकाविला करने लग जायाँ। सबसे बड़ी बात यह थो कि ऐसा मवन्य किया जाय कि वह ब्रिपनी व्यवस्थासे सन्तुष्ट रहें ताकि नित्य प्रत्यच' रूपसे खुन-परावा व करना पड़े। यह सब काम राजके द्वारा हो गया। यह प्रवन्य कुछन्त्र उसी उद्गर्का था जो एक पुरानी कहानीमें सुना गया है। मिकिसी जहानमें एक

राजका स्वरूप

उनकी संख्या बहुत चीख हो चली। अन्तमें यह सममौता हुआ कि सिंद जाप कर न करे, पशुंगण पद्मायत करके नित्र अपनेमें से एक को उसके पास भेज दिया करें। सिहका भी विना परि-श्रमके पेट मरता रहे, पशुत्रोंका भी अनावस्थक संहार न हो। इतना हो नहीं, धनको यह सन्तोप भी रहा होगा कि हमपर कोई दबाब नहीं है, यह न्यायपूर्ण बराबरीका सममौता है और हम अपनी खतन्त्र इच्छासे जिसको चाहते हैं चुनकर भेज देते 🖁 । सम्भवतः जिसकी वारी होती होगो वह भी अपनेको सप्तमा लिया करता होगा कि वद्यपि इस समय मैं मरनेसे घवरा रहा हूँ पर मेरी वास्तविक इच्छा, जिसका मुक्ते ख़ुद पता नहीं है, यही है कि मैं छाज सिहके हायसे मारा जाऊँ। कहनेका तात्पर्य यह है कि राज वस्तुतः शोपकवर्गके अधिकारों की रचाका साधन है। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि यह अधिकार उन्होंने भाप अपनेको दे लिया है। राजके भीतर जो फ़ानून चलते हैं वह शोपक वर्गके बनाये होते हैं जीर उनका उद्देश इस वर्गके . ष्पाधिपत्यको श्रञ्जएण बनाये रखना होता है। राजको इन्छा वस्तुतः जनताकी बास्निवक इच्छा नहीं है। इस जनता रावरसे जनसाधारण द्यर्थात् यदि देशके सब निवासी नहीं तो उनमें से बहुत बड़े मागका बोघ होता है। पर बहुत बड़ा भाग तो उन्हीं तोगोंका है ो उत्पीदित या शोधित हैं। एक स्रोर राजकी, अर्थात् गुहीभर उत्भीदकींकी, वास्तविक इच्छा, दूसरी शोर जनताकी, अर्थात् बहुसंख्यक उत्पीड़िताकी वास्तविक इच्छा-यह दोनों इच्छाएँ कदापि एक नहा हो सकती, क्योंकि इन दोनों यगोंकि हित पृथक् पृथक् हैं। व्यह कहा जा सकता है कि विदेशी आफ्रमखके सामने ,सवके

को सजहबके नामपर लोगोंक जीवनमे इस्तत्तेष करता है तय तो सम्भव है कि संबकी इच्छाप पूर्णतया पक हो जाय अन्ययो रारीय जनताको अल्पकालीन खुटपीटका मले ही भय हो पर इसके लिए 'कोड नृप'होय हमें का हानी, चेरि छाँडि न कहाउन

रानी वाली बात चरितार्थ है। इनके विपरीत जो अधिकार-मुक्त शोपक वर्ग हैं उसके लिए जीवन मरखका प्रश्न हो जाता है. क्योंकि उसका अधिकार सदाके लिए छिन जानेका उर रहता है। श्रतः वह सचमुच प्राणपणसे लडता है। श्रन्य जोगोंकी देश-भक्ति बहुत दी बची होती है। राजपुतानेके इतिहासपर हिन्दु श्री-को यहा गर्व है। यह गर्व अनुचित नहीं है पर इस इतिहासमें राजपूर्तीनो छोड़कर दूसरे हिन्दुओंकी देराभक्तिकी पथा कम ही मिलती है। सारा रोना यह है छपने-छपने राज्यमे शिशोदियों, वछवाक्षें, राठौरों, मालों की हुकुमत यनी रहे। जिन देशोंमे लोकतन्त्र शासन है वर्तमें राजेच्छा छौर जनता की इच्छामें कोई भेद नहीं प्रतीत होता. क्योंकि राजका परि-चालन सबकी रायसे होता बतीत होता है। पर यह भी एक भोलेकी टट्टी है। जहाँ भिन्न-सिन्न बगों में इतनी आर्थिक विपनता हो वहाँ खोकतन्त्र एक विस्मवना सात्र है। जैसा कि डेलाइल वर्न्सने डेमाकेसीमे कहा है 1 दिरद्वता लोकतन्त्रकी

श्रसम्भव श्रीर स्त्रयं सभ्यताको दृषित धना देती है। द्रिहतासे तात्पर्य है भोजन, वस, मकान शिद्धा और चित्तकी शान्तिकी उस फमीसे जिसने कारण मानव-जीवन सम्मव नहीं हो सकता। ... जो मनुष्य भूष या सर्दीसे तडप रहा है और घरावर इस चिन्तामें जब रहा है।क उसको धींग उसके बचोंको रोटियाँ प्रिलेंगी या नहीं यह इस अवस्यामें हो नहीं है कि अपने प्रतिनि-थियोंको चुन सके...... 'पित भी चुनाव ती होते हैं। फलतः पेसे ही लोग प्राय चुने जाते हैं जिनको शोपक वर्ग महत नापसन्द नहीं करता। 'स्वतन्त्र' जनता छपने स्वतन्त्र बोटोंके द्वारा श्रपने स्मामियोंकी इन्जाका ही समयन करती है। पर हाँ. लोरतन्त्रफे द्वारा उसको धोखा देना सुकर होता है। यदि उसके मालिक अपने दितके लिए कोई युद्ध छेड देते हैं तो भी जनता उसे त्रपना युद्ध समस्कर उनकी छोरसे लड़ती है और प्राण देनी है पर इससे हित-सहय या वर्गसहर्य समाप्त नहीं होता। शासम्बन जनताका मरनेका ऋधिकार दे सकता है पर शोपणसे गुक्त होनेका नहीं। यह फहना भी गलन है कि जनता राजका समर्थन करती है ध्योर यह समर्थेन राजशक्तिका आधार है। बस्तत राजशक्ति-का आधार यल है जिसकी प्रत्यक्त मूर्ति सेना और पुलिस है। सारे देशकी जनतासे पैसा बसल किया जाता है और इस पैसे-से सेना तथा पुलिस रखकर उसी जनवाको दयाया जाता है। घोरा यह दिया जाता है कि यह चीजें ५ नताकी रज्ञाके लिए हैं। सचमुच यदि रक्ताकी हा बात होती तो ओड सी स्यायी धार वेतनमोगी सेनाके प्रदर्ज समस्त अनता जात्मर हाके लिए रीयार की जाती ) जिस प्रकार शत्रुके आक्रमख के सामने श्रात्म-रचाकी प्रवृति पशु-समुदायोंको वैयार कर देतो है, उसी प्रकार सारा समुदाय एक होकर खड़ा हो जाता। मनुष्य न तो सींग मारता है न लात जनाता है यत लोगों के हाबमे समयानुकृत रास्त्रास्त्र होने पर सिद्धान्त वही होता। ऐसान करके प्राचीन कालसे ही राजने जनवाको आसरसाकी जिन्मेदारासे गुक्त कर दिया । शोषन वग के न्यांक और तनके खास सायी ही राखाख

चलाना जानते ये और यदि आवश्यकता पड़ गयी तो अपनी हुकूमत बनाये रखनेके लिए विदेशियोंसे भी लड़ लेते थे। श्रन्यया श्रपने सङ्घटन श्रीर शुखाभ्यासके खोरसे सामान्य प्रजा-को द्याये रहते थे। लोग हिन्दु वर्ध-व्यवस्थाकी प्रशंसा करने-में इस बातका यहे अभिमानसे जिक्र करते हैं कि राष्ट्रकी रही-का भार इतियोंने अपने ऊपर ले जिया या पर यह भूल जाते हैं कि इसका परिएाम यह हुआ कि शेप जनता ऐसी निकम्मी बता दी गयी कि उसे अपनी रचा करना भूत ही नहीं गया, रत्ता करनेका आव भी जाता रहा। ध्यीरोंकी बात ती जाने दीजिये, बैश्य तो चित्रयों की ही मॉित छार्च्य थे पर वह भी राख चलाने से इतनी दूर जा पड़े कि 'विश्विक पुत्र जाने कहा, गढ लेवेकी यात' एक शिसद्ध क्हावत हो गयी। आजकतकी सेनाओं छोर पुलिसका वही स्थान है जो पहले सामन्त सर-' दारों या चत्रिय वर्गोंका था । ज्यों-वर्यों वर्रसंघर्ष तीव्र होता, जाता है स्यों स्यों सेना और पुलिसका यह रूप और स्पष्ट होता जाता है। यदि सेना वाहरी आक्रम एसे रका करनेके लिए ही है तो उसे भोतरी अज्ञोभोंका दशन करनेमे हाय न डालना चाहिये। समाजवादो, असमाजवादी, पूँजीपति, मजदूर कोई भी वर्ग द्यापसमे साधिपत्यके लिए लडते हों, सेनाको तटस्थ रहना चादिये पर पैसा होता नहीं पुलिस भी देवन चीर हाउन्होंसे रहा करने किए नहीं होती । यदि समाजभी व्यवस्था ठीक हो तो ऐसे लोग बहुत कम हों । लोकमत उनसे निपट ले और पुलिसकी आवश्यकता ही न पड़े । एक और ब्राजकी व्यवस्था वैकारों श्रीर शुक्लडोंकी सृष्टि करती है, दूसरी और उनका पुलिसद्वारा दसन करती है। शोपक वर्गकी श्रोरसे मजदूरों श्रीर विसानींपर तो इएडे श्रीर गोलियाँ चलते

देखा गया है पर धनिक वर्ग चाहे को करे उसपर पुर्तिसका प्रहार नहीं होता। इस धातको कितना भी छिपाया जाय पर बोकाला इसको

खूब सममती है। जो दल समाज के संघटनको बदलना चाहता r, उसका पहला प्रयत्न यह होता है कि राजवन्त्र अपने हाथमें ष्प्राजाय ष्यर्थात् सरकारपर कृष्ट्या हो जाय । यह इस्रांतर नहीं होता कि चोर-डाकुओंको द्वाने या विदेशी शतुओंसे लड़ने में सुविधा हो बरन् इसलिए कि पुलिस और सेना घरेल विरो-धियोंको दवाकर ५ंगु बनानेके साधन हैं। जो वर्ग जिस समय श्राधिक और राजनीतिक महत्ता रखता है वह इनका उपयोग फरने अपने अधिकारोंको रक्ता करता है। जब कोई दूसरा वर्ग प्रधान वनना चाहता है तो स्वभावत. वह भी इस साधनसे काम लेना चाहता है। किसी, समय सरदार-सामन्तीका जमाना था। उनसे लडकर मध्यम वर्गने अधिकार प्राप्त किया पर धाधिकार प्राप्त करके अपने पुराने नारोंको भूल गया। वह भी सेना और पिलससे ठीक उसी ढंगका काम ले रहा है जैसा कि इससे पहते पंत्रियको लेता या । अब दूसरे वर्गने सिर एठाना आरम्भ किया है। श्रांतिक खीर क्रुपक चाहते हैं कि राजक सूत्र अर्थात् विरोधियोंके इसनके साधनोंपर अधिकार उनके हाथमें आ जाय।

जब राज वर्गीकरोपके हिताँकी रजाका साधन है तो वह सब मांकि ऊपर श्रीर सबसे प्रथक अपने तटका श्रीर निरुप्त नहीं हो सकता। इसका प्रयक्त अवस्य होता है। छोटे से छोटे अदलकारको भी पेसा दर्जी दियां जाता है। कि वह संगाजसे ऊपर हो जाता है। दरबार, श्रदाला, क्वहरीमें उठने घैठने, मोलनेके पेसे-पेसे निवम बनायेजाते हैं कि लोगोंपर आतह हांचा रहता है और इन जगहों जाने-जानेवालों को ऐसा अनुभव होता है जैसे उन्हें किसी प्रत्यक्ष देवके मिद्दरमें पॉव रखनेका सीमान्य प्राप्त हो रहता है जोर उसके मिद्दरमें पॉव रखनेका सीमान्य प्राप्त हो रहता है जीर उसको अपने नार जीर वॉक प्रत्य पर शासन करता है जीर उसको अपने नार जीर वॉक प्रति होता के जिस के कहा गया है किसी एक राजके लिए नहीं वरन राजमानके लिए लाग है। भारतके छोटे छोटे राजों से लेकर वहे से बड़े साम्राज्यों तक वा यही चिन्न है। इसलिए एक वचनों से प्रत्य है। इसलिए एक वचनों मुख्य राजमान है। स्वार्त हो चन्ने राजमीं से लेकर वहे से बड़े साम्राज्यों तक का यही चिन्न है। इसलिए एक वचनों मधुक राज राजर है।

## पन्द्रहवाँ अध्याय

## राजमत्ताका अन्त

े जैसा कि हम भिछले छाष्यायमे देख चुके हैं राज यह संस्थ है जिसके द्वारा प्राधिकार-माप्त वर्ग दूसरे वर्गोपर छापना छापिना कायम रखता है। सेना जीर पुलिसके द्वारा यह सस्या का करती है। यदि कोई विरोधी सिर बठाता है तो यह इसके यलर दमा दिया जाता है। आधिकारयुक्त वर्गेचन तीसरा रख्न कानू है। कानून वर्गसंघर्णकी वीभत्सताओं यशासन्भव दिपाता है उसका कास यह है कि शोषित वर्गेक जीवना ने तिस्पार्त है बन्यानीसे जकद । रखे कि सेनासे काम न होना पढ़े। हर सर कार कानून और असनकी सुहाई देती है। इसका सारपर्य वर्ष है कि वरसुरियतिमें कोई गहरा परिवर्तन न हो। हुसूमत करता रहे

वह हुकूतत करता रहे, जी दास है वह दीस वर्ग रहे। इसेके त्रिना थोड़े से मनुष्य बहुतसे मनुष्योंको दबाकर रस नहीं सकते। ा राजका यह स्वरूप से ऐसे राव्हाडम्बरसे छिपाया जाता है कि साधारण मनुष्य सचमुच उसका एक निष्पत्त संस्था समंस्ता है श्रीर उससे निरपेच न्यायकी श्राशा रखता है। परंजय ष्टरपादनके साधनोंना रूप बदलता है और उन साधनोंसे सीमं होनेवाला दूसरा वर्ग अपर उठना चाहता है तो उसे उरावके सक्चे स्वरूपका बद्दत ही शांघ बोध हो, जाता है। इसको यह बिदित हो जाता है कि राज बस्तुत; उस बर्गकी एक प्रकारकी भार्य्यकारियी समिति है जिसके हायमें ज्ञानतक आधिक और राजनीतिक श्रिपिकार रहा है। नया वर्ग अपने लिप : सुविधाएँ चाहता है पर पुराना वर्ग अपनी अर्थात् राजको सारी शक्तिसे इन सुविधाओंको रोक्ता है क्योंकि वह सममना है कि यदि नया ' वर्ग सन्पन्न हुआ तो वह सारे अधिकार अपने हाथमें ले लेगा। इस प्रकार वर्गसहर्ष जो श्रवतक मन्द और श्रालीन था. तीव श्रीर प्रकट हो उठता है। ,नये नये उठनेवाले वगको यह यांत साफ देख पड़ती है कि वदि उसे आगे बढ़ना है तो फिर राजपर करता करना चाहिये, विदेशियोंसे लड़नेके किए नहीं अने घरेस प्रतियोगियोंसे लड़नेके लिए। विसकी लाठी उसरी भेंस।' राजपर फ़रजा करनेका खर्च है सेना और पुजिसपर फ़रजा करना अर्थात् इनसे काम ले सकना । इसका दूसरा अर्थ है क्रानून बनानेकी शक्ति प्राप्त करना । आर्थिक श्रीर सामाजिक श्रभ्युदयकी सालसाने ही मध्यमवर्गको सामन्त-सरदारोंके हाथसे एजयन्त्र छीननेपर विवश किया। राजशक्तिको हायमें लेते हो मध्यम वर्ग सामन्तों के कुर्सीपर जा चैठा या। जो अवतक शोपित या वह स्वयं श्रीपक यन गया। जिस प्रकार पहले योडेसे

/ समाजनाद

२३२

सित्रवर्गीय अपनेसे अधिक संख्या वालीपर हुङ्गत घरते थे, उसी प्रकार पूँजीशाही और साम्राज्यशाहीके द्वारा योहेसे मध्यमवर्गीय करोड़ों मनुष्योंपर हुङ्गत कर रहे हैं अयीत् करोड़ों मनुष्योंका शोषण का रहे हैं।

मतुष्याका सापन्य फार रहे हैं।

ऐसी दशामें राजके प्रति समाजवादीका क्या करा हो सकता
है ! यह तो हम देखे चुके हैं कि वह वा सहुर्यको यहत सुरी
योज सममना है। हम यह मो देख चुके हैं कि वह हारादनके
साथमाँग्द व्यक्तियोंके निजी शासको सुरी चीज मानता है और
प्रव्यीपर फैली हुई चात्रानिका प्रधान कारण सममता है।

अपनी रायमें जयतक यह वैव्हिक करने सोगा तचतक प्रकीयर

प्रधाप प्रभाग हुई अशान्तिका प्रधान कारण समनता वा स्विप्त हमफी रायमें जबतक यह वैयक्तिक स्वत्व यहेगा तवतक प्रशीपर मूँ जीशाही, साम्राज्यशाही, व सिम्नप कीर अन्तरीष्ट्रीय युद्ध काजकी माँति वने रहेंगे और आकारा-पुष्पकी भाँति शानिका कमाव रहेगा । यह यह सी देखता है कि सम्मति राज पूँजी-पतियोंके हाथमें हैं और उस वर्षको द्यानेमे अपनी सारी शिक कगा रहा है जो पूँजीपतियोंके हायसे वस्तीहत और शोषित

होनेसे जयकर स्वयं सिर उठाना चाहता है। यह वर्गे अभिकों स्त्रीर कुपकोंका वर्गे है। यह वातें यक स्वीर ही पाठ पहाती हैं। यदि समाजवादी सच्युच पूँजीशाहीको मिटाना चाहता है तो उसको वही काम करना होगा जो इसके पहने पूँजीपर्तियोंने किया या। उसको राजपर करना करना होगा। राजको लगाम उसके हायमें स्त्राते ही सरकार उसको होगी, सेना सीर पुलिस उसकी साझार्खोंका पालन करेगी, स्वपनी इच्छारे स्वरुक्त कार्न

 नहीं होता 1 मेरा असजी रातपूर्व यह या कि जो आजफराका प्रतादित वर्ग है, अथोत शरीर और मितक्बरी काम फरनेवाले असिकों और अपरेक्षित वर्ग हसको राजकी काम फरनेवाले असिकों और अपरेक्षित वर्ग हसको राजकी काम फरनेवाले होगी। जनसक राजशिक अपनी नहीं होती तथतक पूँजीशाही- का वाल चंका नहीं हो सकता, समाजवाद केवल पुरतकिर प्रजीत ही भरा रह जावगा। आर्थिक और सामाजिक आधु- दयकी दुच्छाने ही शोपितोंको सिखलाया है। व वन्हें हुकूमत कम्मी होगी। मुसाकी घावत कहा जाता है कि वह आग हूँ दूने गये थे, वैरान्यर हो गये। इसो प्रकार वर्गोंका क्षार होता है।

कैसे होता है। साधारण तीर पर तो यह देखनेमे आता है कि सुच्यवस्थित देशोंने घरके बाद दसरा राष्ट्रपति आता है, एककी जगह दूसरा मन्त्रिमण्डन होता है। इसाको एककी जगह दूसरी सरकारका जाना कहते हैं। परन्त विचार करनेसे यह देख पडता है कि व्यक्ति भन्ने ही ददलते नहें पर राजकी नीतिमे कोई तात्विक परिवर्त्त नहीं होता। इसका कारण यह दें कि शासनकी डोर एक ही वर्गके हाथमे होती है। आज पूँ जींप त वर्ग प्रधान है। न बड़े बड़े पूँज पति अपनी कोठी छोड़कर ।सर-कारी दक्त रोमे नहीं पैठते। यह काम तो वह अपनी फठपुत-लियों अधात् नरेशों, राष्ट्रपतियों और मन्त्रियोंको सींप देते हैं पर इतना अरावर ध्यान रखते हैं कि कोई शजनीतिक दल पसका नुकसान न करने पावे । विदेनके मजदूर-दलका इतिहास इसे यातका साची है। इस दलके नेता अपनेको सगाजवादी कहते हैं "पर अनका विश्वास है कि एक दिन वो**टों** के घर पर यह राज-१ क्तिके स्वासी यन वार्यमे । अवतक तो यह ग्रॅहकी

खाते रहे हैं। मूं जीपित बरा सतको पार्लिमेस्टमे धाने देगा. मन्त्रों भी वनने हैंगा क्योंकि वह जानता है कि इस प्रकार सर-कारी क्रुर्सियोंपर वैठनेवाले पुरानी । पद्धतिको बहुतः नहीं घदल सक्ते । पर वह जब देखेगा कि यह लोग सचमुच पूँ जीशाहीसे टक्कर लेना चाहते हैं तो इनके पॉव न जमने देगा । १९०१ वि० मे मजदूर दलका बहुमत या पर ५६ छुछ न कर पाया। पाँच वर्ष घाद उसका फिर बहुमत हुआ परन्तु फिर विवाला गया। यह सब जानते हैं कि यदि आज बिटेनमे काई करकार पूँ जीश हि के छत्ते में सचमुच हाथ डाल दे ता वह युरी तरह पायल होगी। पूँ जीपति अपनी स्थितिकी रहात रियसव कुछ कर डालेंगे। मयफर गृहयुद्ध छिड़ जायगा । इस युद्धका क्या रूप होगा वह स्पेनमें अभी हालमे ही देख पड़ा है। यह वात किसीको अच्छी लगे या न लगे पर इसमें पूँ जीपतियोंका कोई दोप नहीं है। उन्होंने सामन्तवर्गसे लड़कर यह पद प्राप्त किया है। उनके सारे दित इसके साथ बँधे हुए हैं। अपने स्वत्वेकि लिए न लडना आस-हला फरनेके समान होगा।। यद ठीक है कि पूँजीशाही कई पेसे कानूनों को यनने देती है जिनसे हुछ देरके लिए एसके सनाफेम कमी हो जाती है श्रीर सक्दरोंकी सुविधाएँ यह जाती हैं पर यह उसकी यदकता है। कराल सेनानी पोछे हटकर भी विजय प्राप्त करता है। छोटे छोटे सुधारोंकी इसरी धात है पर पुँजीशाही घीरे घीरे अपना गला आप न घोटेगी और न किसी भी पालिंमेएट या व्यवस्थापिका सभाको ऐसा करने देगी।

अत वैध अपायोंसे, ज्यबस्यापकं समाके वोटोंसे, त्याजपर वह फज्जा प्राप्त मही हो सकता को समाजवादीको अमीष्ट है। इसीलिए समाजवादी वरावर कहते हैं कि राजपर कब्जा फ्रान्ति द्वारा हो सकता है। इतिहास भी-चनके कथनका न्समर्थन करता है। - जिटेन बीर फान्समें, कान्ती के द्वारा ही मध्यम वर्शने साम-त वर्गको इटाकट राजपर कच्या । किया । स्था में जांगक बर्गको काल्त हारा ही खिककार मिला । जर्मनी और इटला में ज्यपने व्यायकारको पुनः स्थापित फरनेने लिए पूँज।शाहीको फान्सी करनी पढ़ी ।

षाद क्रान्तिकारियोंकी इच्छा ही कानुनका रूप घारण नरती है पर जयतक राजयन्त्र, या यों कहिये कि उसके प्रस्यन । यह सेना श्रीर प्रजिस, पर क्रव्या नहीं हो जाता तबतक वह रौरक्षानूनी है। क्रान्तिका अर्थ केवल सरकार बदलना नहीं बरन राजके साँचेको बदलना है; बलका सुवाबिला बलसे करना है, पक वर्गके आधिपत्यको इटाकर दूसरे वर्गके आधिपत्यको स्थापित फरना है। इसीलिए यदि क्रान्ति सफल हो। गयी तो जो नया सरकार बनती है वह उन कार्मोंको नर सकती है जो बोटोंके द्वारा चुनी गयी सरकार नहीं कर सकती । बोटके बलपर खड़ी सरकार वस्तांस्थतिको बराबर बदल नहीं सकतो। बह उन जिम्मेदारियोंसे बहुत कुछ बँधी हुई है जो उसके पहलेको सर-कार छोड़ गयी है। जिन कानूनोंकी छायामें वह चुनो गयी छनको वह एकदम तोड़ नहीं सकती। जो लोग बोटरोंके कन्योंपर वैठकर राजके विधासा बने हैं उनकी मनोयास भी पेसी नहीं हो सकती कि वह, अतीतकी एकदर्म मिटाकर नचे वर्तमान और भविष्यका निर्माण करें। परन्तु कान्तिकारी इन बन्धनोंसे मुक्त होता है। उसकी मनोबृति उम्र न होती तो वह कान्तिके भयावह और कण्टकाकीर्श सार्गपर पाँउ ही न रखता। जय वह फानूनके विरुद्ध चलकर शक्तिसम्पन्न हुआ है तो उसे उस क़ानूनका कोई न्यामोह नहीं हो सकता। इसको मिटा

देनेमें उसे कोई हिचक म होगी। उसको कोह अधिकार सींपता नहीं, वह आप लेता है। फिछले अधिकारी दूसरे वर्गके ये; वह दूसरे वर्गका है आतः उनकी छोड़ी हुई जिम्मेदारियाँ उसको पाँच नहीं सकती। न वह उनके लिये हुए ऋषको देनेके लिए बाध्य है न चनके हारा की गयी सन्धियोंका मानना उसके लिए आनिवार्य है। उनवहारमें सम्भवतः वह इनमेंसे बहुतसी जिम्मेदारियोंको अपनी इस्कार्स आंड़ लेगा पर सिद्धान्तरण्या इसके हाय-पाँच उनमुक्त है।

पर कारित हो फैले हैं इसका अवतक तो इतिहासने एक ही उत्तर दिया है। क्रान्ति नहीं जहाँ हुई है सराखा ही हुई है। विदेन, फ्रान्स और रूसको इसी उपायसे सफलता मिली। जहाँ नहीं क्रान्ति सफल हुई है नहाँ या तो निरोप परिन्यतिक कारण आरम्भसे ही क्रान्तिकारियोंका मितिक बल खप्ति सामा क्षीर श्राप्त हो राजके भीतिक बल अपान सेना, पुलेस, खजाना और युद्धसामधीको अपनी और मिला सके। परन्तु युक्ता जवाय बलसे ही दिया गया, तोप और तजगरने तोप और तजगरसे लोहा लिया। इस यातको देराकर कुछ लोग यह कहते हैं कि समाजवादको हिसासे प्रथम नहीं कर सकते, स्थॉपिस समाजवारी क्यवस्था हिसासक क्रान्तिक थिना। स्थापित नहीं हो सकती। यह उनका स्माजवादके विवद्ध सबसे बला अस्वियोग है।

पर यह आज़ेप न्याच्य नहीं है। इसमें जतना ही तस्य है जितना इस आज़ेपमें कि स्वापीनता हिंसात्मक, अयच त्याब्य, है। इसारे पास प्रच्योका ह्यारों वर्षका इतिहास है पर देसा एक भी उदाहरण नहीं। मिलता जिसमें किसी राष्ट्रने संशक्त, हिंसात्मक, युद्धके विना अपनी खोयी हुई स्वतन्त्रता किसी प्राप्त भी हो। हमारे देखते देखते पिछले 8-४ वर्षों में राष्ट्रके

यलसे जेको-स्नोवाकिया युगोस्लाविया, फांस, बेल्जियम, हालैएड, नार्वे की स्वाधीनता द्विनी श्रीर शासको सहायतासे ही फिर वापस मिला । परन्तु हिंसा-साध्य होनेसे क्या स्वाधीनताको उपादेयतामें कमी आगयी ? इसी प्रकार समाजवादका विचार करते समय • क्रान्तिके साधनोंका लिक छेडना अनुचित है और विपयान्तर करना है। मूल प्रस्न यह है कि समाजवाद स्वतः अच्छी चीच है या नहीं, इसका दार्शनिक आधार कैसा है, उसने मनुष्य समुदायकी अवस्थाके रोगोंका जो निदान किया है वह फाल्प-निक है या साधार और जो लह्य वह अपने सामने रतता है बह मन्द्रयोके लिए कल्यासारारी है या नहीं। साधनका प्रश्त गौए है। यदि स्वाबीनता अच्छी चीज है तो पराधीनकी स्वाधीन वननेका प्रयत्न करनेका हक है। पिंजड़ेमें वन्द चिडिया-को यह सुनाना कि दूसरी ।चांड्योंकी भोंति खच्छन्द उड्नेका तो तमको नैसिंगिक इक है पर तुम इस जन्मसिद्ध इक्षको भेरे यताये हुए उपायसे ही प्राप्त करो, उसकी हॅसी उड़ाना है। चिड़िया अपने क़ैद करनेवालों को राय माननेको बाध्य नहीं को जा सकती। यह अपने पिजडेके जिस तारको जहाँसे पमजीर देखेंगी उसकी बहींसे तोडकर बाहर निकल जायगी। अन्तर-राष्ट्रिय विधान इस बातको स्वीकार करता है।

यह तो सिद्धान्तकी बता हुई पर ब्यवहार-राष्ट्रण ऐसा फोई सममदार नहीं है जो अदिवाको हिसासे अच्छा न समगता हो। हिसासे मृत्ता प्रवक्त बहा की जा सकती और श्राह्म प्रयोग में मूँके अथ पुनके पिस जानेकी सदैव सम्मावना रहेगी। इसिलिए जहाँ हिसा अहिसा है गुकाविक्रेज श्राम होगा वहाँ सभी प्राह्मिक एसन्हें अपन्यस्पीक सामने प्राह्मिक एसन्हें आन्यस्पीक सामने सूरोपमें जो परिस्थित थी उसमें उनको हिसासक उपायोंसे ही

मफलताकी खारा हो सकती थी। मार्क्स, पंगेश्स या लेनिनके सामने कोई दूसता मार्ग न था। पर वह लोग नरामेथके पुरोहित गई थे। उनको हिंसाफे कोई लास रस नहीं था, इसिंगिर उन्होंने हिंसाफा उपदेश कभी नहीं किया है। स्वय लेनिनने 'दि स्टेड पेरूट देशेन्युशन' में लिता है "मध्यम वर्षाय राज स्थानमें सर्वहारा राज 'साधारणत हिंसातमक कान्तिके द्वारा हो स्थापित हो सफता है।" इसका स्पष्ट तात्पर्व्य यह है कि प्रसाधारण परिस्थितिमें वह प्राहितासक कान्तिको सम्मावना भी स्थीफार करते थे। कोनसी परिस्थिति साथारण है और कीनसी जसाधारण इसका कोई तादिक विवेषन नहीं हो सफता—यह देशकालपर निर्मर है।

पर इस समय तो यह प्रश्न श्रीर भी श्रनाबरयक है। महात्मा

गान्धोने अहिंसाको राजनोतिमें स्थान दिया है । बनका ऐसा विख्यास है कि व्यन्तराष्ट्रिय मिथ्यों भी इसके हारा सुकार्त्रण जा सन्ता हैं। अरातमें बीर आरतके यादर बहुतसे महुष्य बनके प्रमुश्यों हैं। अहिंसारमक काल्ति कैसे होगां यह तो निल्वीका भा ठीक ठीक नहीं मालूस है क्योंकि अभी तो व्याहसारमक प्रदार्शनोंका रौरावकाल हैं। पर यदि वै'तांस करोड़ ही व्यावादां विवास करीड़ ही व्यावादां विवास करीड़ ही व्यावादां विवास करीड़ ही व्यावादां विवास करीड़ ही व्यावादां करीड़ ही स्वावादां होगां सम्बाद है तो अहिंसारमक अलित हारा समाजनवादां व्यावाद समुद्याय समुद्याय समुद्याय के लिए व्यावादों है।

पर जैसा कि हमने ऊपर कहा है इस गौण विषयपर शास्त्रार्थ वठाना पनित नहीं । यह तो मूल विषयसे म्यान स्टाफ्ट विषयान्तरकी और ते जानेकी एक चतुरतापूर्ण युक्ति है और समाजवादको बदनाम करनेका चपाय है। इसमें उत्तमता क्यय है। अस्तु, मान निया, नाय कि संप्रत क्रान्तिक द्वारा अधावधि-शोपित असिक और इंपक्यमेंने राजपर क्रव्या शांत कर निया। फिर क्या होगा जो जन्तर पहले. हुँहको आता है वह तो यही। है कि इस बार भी, वही होगा जो ज्वन्तक होता खाया है ज्यान अपने, क्रान्तिकालीन नारोंको, मुलकर यह वर्ग भी राजसे, अपने सङ्ख चित वर्ग-दितोंके साधनको काम लेगा। भेद इतना है। कि अवतक यह शोपित या, जब यह शोपक होगा और दूसरे वर्ग

शोपित होंगे 🎼 🔒 पर यह एतर ठीक नहीं है। पहले तो इस वर्गके कोई सङ्कचित सर्गहित हैं ही नहीं । यह तो शोपणसे व्यथित होकर उठा या अतः इसका एक हो उद्दे च्यादे और वह है शोपांगको . मिटां देना । जिन समाजवादी किद्धान्तोंकी प्रेरणाने इसको प्राणित किया है उनका भी यही परिणाम हो सकता है - दूसरी वात ह है कि यह वर्ग इस समय सबस नोचा है। इसमें बह लोग हैं जो एत्पादनको किसी सामग्रीके स्वामी नहीं हैं। इनकी जीविका दूसरोंकी कुपापर निर्मर है। खतः खब यह किसकी सतायेगा ? इसके उत्तरमें स्वात् यह कहा जायगा कि जो आज-कत शोपक हैं वही अविषयमें शोपत हो जायाँगे। ५र ऐसा नहा हो सकता। इस समय शोपकाँकी संख्या थोड़ी है परन्तु शोपितोंकी संख्या बहुत बड़ी है। मुद्दीमर पूँजीपित प्रायः सारी जनताको कामधेन बनांकर दुह रहे हैं। कान्तिके बाद तो यही जनता अधिकारमें होगी पर यह आजके पूँजीपतियोंका शोपए नहीं कर सकती। थोड़ेसे आदमी बहुतोंका शोषण कर सकते हैं: वहूतसे आदमी थोड़ोंका शोपए नहीं कर सकते। दो चार शेर

मिलकर जझलके श्रीर पशुर्थोंका शोपण कर सकते हैं पर यदि सारे पशु मिल जायाँ श्रीर शेरोंको वशमे करके उनका शोपण करनाचाहें तो नहीं कर सकते । दो दिनमे शेर सतम हो जायंरी । थोड़ोंके आहार बहुत हो सक्ते हैं, बहुतोंके लिए यह सम्भव नहीं कि योड़ोंको आहार बनाकर मुख दिनतक अपना पेट भरे । अत. मजदूर और छपक वर्गके हाथमें राजशक्ति आ जाने पर शोपरा पन्द् हो ज यगा। इसका अर्थ यह है कि राज शोपणका साधन न रह जायगा। पर अवतक तो यही उसका प्रधान लक्त्य है कि बर्गसङ्घर्षमय इस जगत्में राज एक वर्गको दूसरेका शोषण करनेसे सहायता देता है। अब यह पहली बात न होगी। सेन', पुलिस और क्रानून बनानेका अधिकार होते हुए भी इनका उपयोग पुराने उद्गपर न होगा। राजके पुराने रूपका अन्त हो जायगा।

इस प्रकार श्रामकों और कुपकोंके दायमे आधिकार श्राने पर यह सस्था जो व्याजसे हजारों वर्ष पहले शोपराको सुव्यवस्थित, चिरायु छोर सफल बनानेके लिए स्थापित हुई थी और नो ब्राजतक इस कामको करती ब्रावी है स्थानच्युत हो जायगी। श्रमने श्रमली स्वरूपको स्तोकरराज, राजनरह जायगा । पर इसका दाँचा बहुत दिनोंतक रहेगा। ममाजवादी न तो फीज या पुलिसको बर्वास कर हैंगे, न कानून बनवाना छोड़ हैंगे। उनके सामने श्रमी तो बहुत काम पड़ा होगा जिसमे इन सावनोंसे सहायता । मलेगी

समाजवादियोंका उद्देश्य वर्गसहुपँको मिटाकर वर्गहोन समा-जको जन्म देना है। वह यह भी चाहते हैं कि मनुष्य द्वारा मनुष्य-का शोषणा न हो। पर यह बात सङ्कल्पमानसे न होंगी। कृपकों श्रीर श्रमिकोंके हाथमे शासन श्रा जाने मात्रसे भी न होंगी।

जो लोग व्यवतक शोपएको वदीलत मलते। रहे हैं वह एकदम चुप नहीं बैठ सकते । यदि सम्मव हुआ तो वह विदेशियोंको श्रपनी सहायताके लिए ले आयेंगे । में ख कान्तिके बाद मांसके राज-गंश और सरदारोंकी ओरसे विटेन, जमेंनी, इस और अस्त्रिया श्तु हो गये थे। हालमें रूसी क्रान्तिके बाद रूसको बार वर्ष-तक रूसी विद्रोदियों श्रीर उनके विदेशी हिमायतियोंका मुकायिला करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त देशके भीतर भी नये प्रभिकारियोंको परे-पर्दे पुराने स्वाथोंसे लड़ना होगा। उनके हर काममें अङ्चन ढाली जायगी। हर प्रकारके ऐसे प्रयत्न किये जायंगे जिनसे उनके शासनकी व्यवस्था विगद् जाय, उनके प्रयोग असफल हों, प्रजा उनसे असन्तुष्ट हो । उनके साथ बात बातमें ध्यसहयोग किया जायगा । उनकी ध्यनुमय-दीनतासे हर प्रकारका श्रमुचित लाभ चठानेकी चेष्टा की जायगी। पिना इस प्रकारके क्रयत्नोंको जासफल बनाये फान्ति विफल हो जायगी ! रूसकी क्रान्तिकारी भरकारको वह सय दिकते<sup>\*</sup> भगतनी पड़ी थीं। यदि नये शासक टड़प्रतिहा हैं तो वह इस विपत्त-सागरको भी पार कर जावंगे , और छुद्र स्वाधियोंको महकी सानी पडेगी। उनकी साधी कीशिशें विफ्ता होंगी और वर्गभेद सिटकर रहेगा। इस काममे नये शासकों हो राजके डाँचेसे अर्थात सेना. प्रजिस और कानूनसे बड़ी सहायता मिलेगी । जो शास्त्र शोपगुको कायम रखनेके लिए निकाला गया था, वह यदि । अच्छे , हार्यमें पड़ जाय तो उससे शोपएका अन्त करनेका काम लिया जा सकता है.।, इसलिए समाजवादी श्रीक, श्रीर ,कुपक राजके, ढाँचेको,, एकदम विगाड ~ नट्रदॅगे। .

इस दॉनेकी सहायतासे उनको अपना मृत उद्देश्य अर्थात् समाजवादी ज्यवस्था और वर्गहीन समाजका संस्थानम, सिद्ध मरता होगा। पुराने शीपकर्वाके विरोधकी कमर ट्रट जाने पर जो लोग उस वर्गमे थे या उससे सम्बन्ध रहते थे वह भी अमकी महत्ताको स्वीकार कर लेंगे और अपनी शक्ति तथा पोगवान अपनुसार काममें लग जायंगे। ऐसा होने पर समाज सर्गमेद, अथवा वर्ष गर्प, मिट जायगा। दूसरी और उत्पादनके साधनोपर समुदायका अधिकार हो जायगा। जो युवक स्वास्थान कर्म रहेंगे, उत्तर्भ लिए स्पया बोहना और रूपयेके लिए काम करमा रहेंगे, उत्तर्भ लिए स्पया बोहना और रूपयेके लिए काम करमा एक अस्यामाविक-सो बात प्रतीत होगी। वह लोक-दितको सामने रासकर काम करेंगे और समाजकी समुद्धिन शरीक होना

खपना सबसे यहा पुरस्कार स्माम्मेंचे । इस परिस्थितिमें समाज-यात्री व्यवश्या खाप ही स्थापित हो चक्केगी । पर श्रद्ध समम रतना चाहिये कि खफेला कोई एक देश पूर्णेक्पेश समाजवारी पद्धित नहीं चला सकता । अस्तु जिस दिन यह व्यवस्या पूर्ण तस्यापित हो जायगी उस दिन राज खनावरयक हो जायगी न क्षानून चनानेकी खावश्यकता यह जायगा, न सेनाकी, न पुलिसकी । राजका ढाँचा व्ययंका भार होगा और खाय हैं दृट जायगा । प्रोक्स सक्दोंमि, राज ग्रश्कार मह जायगा

वह दिन त्राज नहीं है पर का सकता है और प्रत्येक समाजवारी ऐसी आशा करता है कि आयेगा। उस समय भी कोई ऐस

व्यक्ति हो सकता है जो सामूहिक जीवनको खरात्र करता चाहै लोकमत बल्को धुघारने और चिद् चाहरत हो तो दण्ड देनेवे जिए काकी होगा। समुदावकी आत्मर भा-मर्शून चेतनमोणी सेनाओंकी अपेचा रचाका अच्छा आयोजन कर सरुती है क्योंनि यह रक्षा किसी एक वर्गके हितोंकी रक्षा नहीं वरन् सतकी रक्षा होगी। इस सम्प्रमध्ये एगेल्सके नीचे निखे वाक्य इस सारे कथनका

निचोह समका देते हैं-- 'सर्वहारा वर्ग राजशक्तिपर फ़ब्जा करता है और उत्पीदनके साधनोंको राजसम्पत्तिमे बदल देता है पर ऐसा कर लेने पर वह खुद सर्गहारा नहीं रह जाता, सारे वर्गभेद श्रीर वर्गातरोध खत्म हा जाते हैं जार राजरूपसे राजका भी थ स्तस्य खत्म हो जाता है। पुराने समाजको, जिसका जीवन वर्गस गर्पम वीतता था, राजकी अर्थात् शोपकवर्गके सघटनकी श्रा-श्यक्ता थी ताकि उत्पादनकी तत्कालीन श्रवस्था कायम रहे, खत उसको राजकी विशेष जरूरत इसलिए थो कि शोपित-वर्ग ( नो समय समयपर मुलाम, जमीनके साथ बँधा किसान या मजदरका रूप धारण करता रहता है ) बजात द्याया जा सके। ऊपरसे तो राज सारे समाजका प्रिनिधि था। जब राज सचमुच कारे समाजका प्रतिनिधि हो जायगा तो वह श्रनाबश्यक हो जायगा। जब कोई ऐसा वर्ग नहीं रह जाता जिसको दवाना हो, जब वर्ग-ब्राधिपत्य और पहिलेकी उत्पादन-सम्ब भी कुन्यवस्थासे उत्पन्न वैयक्तिक जीवनके लिए सपर्यथे माध साथ श्रापसके भगडे श्रीर श्रत्याचार खत्म हो जायेंगे तो पैसी कोई चीव ही न वह जायगी जिसका शमन करना हो छौर विशेष दमनकारी शक्ति अर्थात् राजकी जरूरत म रहेगी। जो पहिला काम सारे समाजके प्रतिनिधिके रूपमें राज करता है--- श्रर्थात् सारे समाजके नामपर उत्पादनके साधनीपर फब्जा करना-चद्दी राजकी हैसियतसे उसका अन्तिम खतन्त्र काम है। क्रमण सामाजिक सम्बन्धके विभिन्न चेजॉर्पे राजका इसत्चेप अनानस्यक हो जाता है और फिर आप ही विजीन हो जाता है। व्यक्तियोंपर शासन करनेके स्थानमे वस्तुष्रीकी व्यवधा ष्रीर जत्पादनकी कियात्रीका सञ्चालन रह जाता है। राज-को कोई खत्म नहीं करता वह खुद मुरमाकर मह जाता है। क्ष

क्षकपरके श्रवतरणमें जो एँगेन्सके 'परिवार, विजी सम्पत्ति श्री। एज की ठत्परि।'से लिया गया है उस शोपित वर्षके लिए की अविष्यमें समाजवादी व्यवस्था कायम करैवा 'सर्वहारा' शब्दका प्रयोग किया है। इमने इस अध्याय और मिछले अप्यायमें इस वर्गको अमिकी और कृपहोंका वर्ग कहा है। वस्तुत दोनों नार्मोमें कोई सारिश्क विरोध नहीं है पर एक मेद है जिसे समक लग भावस्यक है। अमिक ही सर्वहारा है क्योंकि विषाय अपने शरीर क्योर मस्तिष्कके असके पास सत्यादनका कोई **द**सरासाधन महीं है। पर कृपक बढा ब्यायक नाम है। ऐसे लोग भी कृपक कहलाते हैं जिनके फब्जेमें रीकरें। कोये जमीन होती है। यह लोग मनद्रांधे खेती कराते हैं और दूसरोंको खेनाके लिए अपनी जमीन देते हैं। इनको वृषक इसीलिए कहते हें कि यह खद अमीनके मातिक नहीं हैं वरन् किसी अमीन दारको कुछ लगान देते हैं। ऐसे लोग सद शोपक वर्गमें हैं। असली वृष्ठ --ती नद है जो किसो व्यर्थेमें जमोनका मालिक नहीं कहा जा सकता, जो व्रपनी भौविकांके लिए' दूसरोंकी कुपापर आश्रित है। ऐसे कृषकको श्रवस्था मजदूरके ही बराबर है और इस प्रकारके शोधित श्रमिक और कृषक ही सर्वेहारा हैं। वर्गसमर्प और वर्ग आविपारवके यह पुराने शिकार ही वर्गहीन समाजको सृष्टि कर सकते हैं।

# सोलहवॉ अध्याय

### समार्जनादी व्यवस्था-प्रथम सोपान

इस पुस्तकके तीसरे अध्यायमें एक प्रश्न पूछा गया था। वह प्रश्न संन्तेपमे यह था कि जगत्में इतनी ऋशान्ति, इतना द रा. क्यों है। हमने चौथे अध्यायमे इस प्रश्नके कुछ इत्तरोंपर विचार किया और यह दिखलाया कि वह अपर्व्याप्त हैं। उसके वाद इस समस्यावर समाजवादीके दृष्टिकीयासे गीर किया गया और उन दो तान मुख्य वातोंके स्वस्पका निरूपम किया गया जा समाजवादीको रायमे सारी धराईकी जह हैं। प्रसन्नतः हमने यह भी दिखलाया है कि इन दो तीन वातोंकी सन्तति बढकर कितनी व्यापक और भयावह हो गयी है। जैसा कि पिछते अध्यायोंसे झातू होता है, ज़बतक बत्पादनके मुख्य साधनीं-> पर व्यक्तियोंका स्वान्य रहेगा तबतक अर्थमृतक वर्ग रहेंगे खीरें धर्मसङ्घर्ष जारी रहेगा। । इसके ही फलस्वरूप पूँजीशाही श्रीर उसकी मसूर्ति साम्राज्यशाही कायम रहेगी और वर्ग प्राधिपत्यको साधन राज भी कायम रहेगा। इन सनके वायस रहनेका एकमात्र अर्थ है आपसमे अन्धी प्रतियो गता, व्यक्ति-व्यक्तिमे, वर्ग-वर्गमें, राष्ट्र-राष्ट्रमे, कवह, शोपण, राजनीतिक और ब्रायिक दासता ब्रोट विषयता, क्रोघ ब्रोट विद्रोह तथा धमन हिसा और प्रतीहिसा, दूसरे शब्दोंसे, दुःप और धशान्ति। इस निरन्तर हु छ श्रीर श्रशान्तिके कारण ही मानदसमुदाय जद्गली पशुत्रोंका समुदाय हो रहा है और सबे समानका खरूप धारण नहां कर सकता, इसके कारण यह आशङ्घा है कि क्ही सहस्रों या लाखों वर्षोंकी चपार्जित संस्कृति एवं सध्यताका ही लोप न हो जाय।

इस श्रष्ट्यायमें इम यह देराना चाहते हैं किसमाजारी इस श्रवस्थामे कैसे मुघार कर्यना चाहता है। बुछ इदतक तो उसके कार्य्यम और, कार्य्यश्वीमा संनेत पिछले श्रप्थायों में भी श्रा चुका है, क्योंकि जिस बातको वह दोप सममना है सभावतः उसको दूर करनेका म्यरन करेगा। यह भी मानना ही चाहिये कि इन सुराइयाके दूर हो जाने पर जो ज्यस्था रह जायगी वह शुद्ध समाजवादी ज्यवस्था होगी। यह श्रम्प्रमान ठीक है, फिर भी किंडिंबन् किस्तारके साथ इस प्ररूपर विचार फराना श्रेयश्य होगा। समाजवादियोंसे यहुधा लोग यह सवाल फराते हैं। रसमें जो प्रयन्ध है वह इस सवालका जवाय है। देश-काककी इष्टिसे इसमें शोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहेगा।

समाजवादों के लिए पहली जरूरत यह है कि वह राजपर अधिकार प्राप्त करें। सम्भव है यह अधिकार-परिवर्त न क्रांग्ति हो गात हो जाय परन्तु अवतक यह अधिकार-परिवर्त न क्रांग्ति हारा ही लाय परन्तु अवतक यह अधिकार-परिवर्त न क्रांग्ति हारा ही होता रहा है। समाजवादी क्र न्तिका यह अर्थ होगा के जाजनीतिक अधिकार अस वगें के हाथों आ जाय जो आप को होगी या अहिसारनक, यह हवारे लिए अप्रास्त्रिक है। पर यह आवश्यक है क राजनीतिक अधिकार समाजवादियों हे। पर यह आवश्यक है क राजनीतिक अधिकार समाजवादियों हे। पर यह अवश्यक है कि विवा लोगों का राज-परवर क्या हो वह समाजवादी जिचार रखते हों परन्तु यह नितान्त्र आवश्यक है कि वह समाजवादी अध्यावधि-शोधित वर्ष है वि अर्थते मजदूर और क्रिस्ता, एक शब्दों स सर्वहारा था तस्म अर्थात् नित्तन मध्यमकोंके हों। इसका तालपर्य यह है कि विद समाजवादी अधिवारियों को इस दिलावर्गकी सक्रिय सह है कि विद समाजवादी अधिवारियों को इस दिलावर्गकी सक्रिय सह गुनुमूर्ति-

के द्वारा अधिकारको प्राप्ति हुई होगी तब तो यह समाजवादी च्यनस्थाकी ओर निर्मयताके साय घढ सर्वेंगे, अन्यया यदि वह दूसरे, अर्थात् आवरतके सायकार, वर्गोकी सहायतासे शासनकी गदुरीपर वैठेंगे तो चनको पदे पदे सममोतिकी नीति बरतनी पदेगी और अपनी समाजवादी कार्च्यालोको पीछे रख-पर अपने हिगयतियोंका हितसाचन करना पडेगा। उनके हाथों खहुतसे चपयोगी सुधार हो जायेंगे पर सुधारमाजके लिए क्रान्तियों रही होतीं। इसका एक और अर्थ निकलता है, वह भी समम्म जेना चाहिये। यदि समाजवादियोंनी ,परिस्थिति ऐसी ही रही जैसी कि जीवतन्त्र देशोंने विभिन्न राजनीतिक दलोंकी होती है अर्थात्

यह कि कभी पार्श्वमेन्टमें बहुमत हो गया तो दो चार वर्षतक मन्त्रिमण्डलमें आ गये, अस्पनत हुआ तो पदसे पृथक हो गये तो भी वद कछ नहीं कर सकते। ऐसे राजनीतिक दलोको भवैय यह हर लगा रहता है कि यदि हमने कोई व्यापक उतर-फेर किया ता हमारे बाद जिस दलका बहमत होगा वह हमारा किया-धरा सब उलट देगा, अत वह डरकर ही आरो बढते हैं। न तो उनसे श्रतीतसे नाता तोडते बनता है, न श्रनागतकी श्रार लम्बे हम हाल सकते हैं। ऐसे लोग भी साधारण सुधा-रक होकर ही रह जाते हैं। र्यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होनी है तो यह आवश्यक है कि समाजवादी देशके एक नहीं, एकमात्र राजनीतिक दत्त हो। यह निश्चय होना चाहिये कि यह जो हुछ करेंगे उसमे स्थायितः होगा और उनको दूसरे दलोंके साथ समफीता करके अपनी कार्य्यपद्धतिमें परिवर्तन करनेको जरूरत नहीं है। [यह स्थायित तभी हो सकता है जब साधारण पार्तिमेख्टरी ढड्ड हुछ कालके लिए स्थागतसा हो

गया हो और समाजवादियोंके हाथमें क्रान्तिके द्वारा अधिकार आया हो। X

इस जगह पर व्यक्तिपर विचार करना व्यावस्यक है। इस लोग यह कहते हैं कि यदि समाजवादमें छुद्ध तथ्य है तो समाजवादों सिंह होटेसे देनमें उदाक प्रयोग करणे उसकी ज्याति होरिंस देनमें उदाक प्रयोग करणे जाता है कि गान्यीवाद और समाजवादका इस समय मुकाविका है। इन दोनोंमे गान्यीवाद तो किस्य ज्यवहारमें परता जा सरुता है एस समाजवादकी परीक्षा नहीं होता, इसलिए दमके पीछे पड़ना क्षपनेको एक सन्दिरण चौजके हाथों वेच दनके पीछे पड़ना स्वामान्य नेता सरदार वश्वभ माई पटेलने कहा सुन दिसा भारतीय कोच समाजवादी दश्वभ माई पटेलने कहा सुन दिसा भारतीय कोच समाजवादी दश्वभ माई पटेलने कहा सुन दिसा भारतीय कोच समाजवादी दश्वभ प्रयास मन्त्री श्री खयशकार

नारायण्डी यह शय है कि छु. (क्रें ट्रेयटर जैसे यर्गांज उपयोग होना चाहिये। उन्होंने कई बार कहा कि समाजवादी किसी जेड़में ट्रेमटरसे देती फरफे दिखलाते क्यों नहीं। ऐसे छाजेप फमी तो बाहानवरा सचाईके साथ किये जाते हैं, कभी मजाफ इड़ानेके लिए। पर इनसे साधारण जनतामे युद्धिमेद उत्पन्न

बड़ानक लिए । पर इनसे साधारण जनताम बुद्धिभेद ज्युष्ट हो जात है और समाइष्टे नये विद्यार्थी भी हुड्य हो जाते हैं। इसीलिय इनपर दृष्टिपात करना जरूरी है। यूरोपमें कई बार छोटेसे चेत्रमें समाजवादी प्रयोग करनेरा प्रयक्ष किया गया। सकाववादी वरितयों तक वसायो गया।

पर यह सब प्रयोग असफल रहें। 'आज रूसमें ही ऐसा प्रयत्न' सफल हो रहा है। 'कारण (पष्ट है। जबतक सारे देशमें समाजवादी वातावरण न हो तबतक कोई एक फल-मारासाना समाजवादी वज्ञ से नहीं पक सत्तता। से मिल-माजिक ऐंश परते चत्तेगा एसका दो दिनमें दिशाला निकल 'जायगा।' विना- सरकारी सहायताके सिम्मिलित खेती भी नहीं हो सकती । यह तो हो सकता है कि मुनाफेकी कुछ रकम मजदूरोमें बाँट दी जाय या खेत-कारखानेके बलानेमें कुछ उनकी भी राय की जाय पर इतनेसे समाजवादका शुंछ नहीं होती । विस पद्धतिके खनु-सार मालगुजारी की जाता है, ज्यानदनीका टेक्स किया जाता है, बहुते या प्रहाजनेसे ऋष्य भिजता है बाजारों माल विकता है, इसके विकद चलकर कोई ज्यवसायी सफल नहीं हो सफता। अतरिवार शासनके आस्तमपर खारुड हक समाजवादी प्रयोग

नहीं चल सकता । वाद कोई व्यक्ति किसी समाजवादोको यह

खुनीती देता है कि तुम समाजवादकी व्यावहारिकता छोटे चेत्रमें दिखला दो तो उसका यही उत्तर है कि ऐसा नहीं डो सफता।

तान्यीवाद और समाजवादका सवाल उठाना भी निर्धक हैं। गित्यीवाद या तो साधन है या साध्य। याद बह साधन है तो यह तप, इन्हिन्दिन, उदायहा आदफा नात है। इन बीजोंक स्वस्पक विपयमें योश होता करा तक ही है। यर

समाजवादियों को इनसे कोई सेहान्तिक सतमेद नहीं है। हतना ही नहीं सफत समजवादी भी तपत्थी होता है। समाजवादके क्षानार्य कालेमावर्स तपश्चय्यों और त्यागकी मूर्ति में यह सतें किसी सम्प्रदाय-विद्योगकी निजा सम्पत्ति नहीं है। यह सतें किसी सम्प्रदाय-विद्योगकी निजा सम्पत्ति नहीं है। यह सतें किसी सम्प्रदाय-विद्योगकी निजा सम्पत्ति नहीं है। यह सत्ये कोई , और वस्तु प्राप्त होती होगी। योग-दर्शनमें पत्तक्षांकों यम-ति वसीकों संध्यन ही माना है और स्वक्ष्य प्रित्याम "इत्याज केवल्य—मं ना है। इस दिस्स समाजवादी व्यवस्थाक प्राप्त न्यूपकों और अधिकांका साह्येन, समाजवादी व्यवस्थाक स्वाप्त न्यूपकों और अधिकांका साहयेन, समाजवादी व्यवस्थाक अधार, राजनीतिक और स्वाधिक सम्दान्ति हत्यादि—सेवैया

व्यवद्वास्ये हैं । यदि एक व्यक्ति यह पह सकता है कि तप.
श्राहिसा, सत्य श्रादिको प्रतिष्ठा प्राप्त होनेसे योज होता है तो
दूसरा व्यक्ति भी यह एह सकता है कि समाजवादी श्रान्दोलनके
परमावस्यातक पहुँच जाने पर मनुष्यों हो सुग्न, समृद्धि और
श्रातिका श्रनुभव होगा । हाँ, होनोंसे एक प्रत्यक्त मेद हैं।
प्रमा सन्याप व्यक्तियोंसे हैं अतः उसका पल जल्दा चेरा पह
जाता है, दूसरेण सन्यम्ब राष्ट्रोंसे हैं, खत उसका पल दीर्षभा में देख पहता है।

बस्तुतः समाजादकी ज्यावहारिकताका सवृत मोंगाना वैसा ही है जैसे स्वापीनताकी ज्यावहारिकताका ममाण मोंगना। म समाजावादका प्रयोग छोटेसे सेनमें हो सकता है, न स्त्रापीन एका। दोनोंके लिए कठिन परिश्लम करना होता है और यह परिमान होता है। विमार राजयन्त्रपर कठा किये दोमेंसे प्रवा भी खास्त्रान नहीं हो सकता। हमा किये दोमेंसे प्रवा भी खास्त्रान नहीं हो सकता। हमा किये दोमेंसे प्रवा भी खास्त्रान नहीं हो सकता। हमा लिए इस प्रकाशि पुत्तक उठने पर कसी भी समाजवादीको विचालत होनेका कोई कारण नहीं है। वसे विश्वास रचना आहिए कि जिस दिन उसके हाथमे शासनका सूत्र आयेगा, उसी दिन बह समाजवादकी ज्यावहायाँता। सिद्ध फरनेमें समर्थ होगा।

श्रासु, श्रीषकार प्राप्त करके समाजवादी कल-काररानों, बहुं, रेलों, जहाजों, राजों श्रीर अद्भलोंको सार्वजिनक सम्पत्ति बना देंगे, इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं हैं। यह सम्मव नहीं हैं के स्वाप्त कर कर कर कर कर कर के स्वाप्त कर स्वाप्त स्वा जायगा। न तो जमीनदारी प्रथा रह जायगी, न कारतकार ही श्रपनी भूमि दूसरोंको लगानपर एठा सकेंगे। छोटं-छोटी दुक-हियों की खेती लाभदायक नहीं हो सकती। चकवन्दीकी कोशिश हो सकती है पर इससे भी अच्छी चीज सम्मिलित

कृषि है अर्थात् गाँवके सब कृषकींकी भूभिकी एक साथ खेती हो। सबकी किम्मेदारीपर बीज, खाद इत्यादिके लिए ऋग भी सुगमतासे मिल सकता है, मशीनें भी खरीदी जां सकती हैं या राजकी क्षोरसे मिल सक्ती हैं, पैदावारकी विक्रीका भी श्रन्छा प्रवन्ध हो सकता है। सब खर्च काटकर जो सुनाफा थचेगा उसमें सक्का हिस्सा लग जायता । निजी सम्पत्तिका भी कुछ न हुछ पुनर्तितरण होगा। मकानौंका ही खदाहरण लोजिये। ऐसे भी लोग हैं जिनके मकानोंमें इतनी जगह है कि सारे घरछे लोग कितना भी फैलकर रहें उसका उपयोग नहीं कर सकते। एक एक मकानके चारों और बागके रूपमें इतनी भूमि घिरी पड़ी है जिसमें एक एक छोटासा गाँव वस सकता है। यह अनुचित है कि इतनी जमीन एक परिवारके फब्जेमें रहे और हजारों परिवारोंके सिरपर श्रावण-भाइकी वर्षामें एक छप्पर तक न हो। ऐसे मकानोंमें सैकड़ों परिवार वसाये जा सकते हैं और जायंगे। पर्योका परिसीमन भी करना होगा। नया प्रबन्ध होगा। अनुभवकी कमी दोगी। पुराने अनुभवी लोगों-की श्रोरसे. जो पुरानी ज्यास्थासे लाम उठा रहे थे, श्रसहयोग होगा: इसलिए आरम्ममें पर्योकी पैदावार भी कम होगी. जो चीजें मिलेंगी वह सम्भवतः बहुत श्रच्छी भी न होंगी। पर ऐसा करना होगा कि सबकी जरूरतकी चीजें, जैसे अल-बस्न,

श्रयतक समाजवादी प्रयोग फरनेरा श्रनसर मिला है। श्रपनी परिस्थितिके श्रनुसार उसके शासकों और विचारकोंको जो सुद्ध चित्रत समग्र पड़ा च होंने किया।

श्रक्सर लोगोंका यह रायान है कि समाजवादी इस्त-कारयोंका विरोधी होता है क्योंकि वह मशीनोंके प्रयोगका पह-पाती है। ऐसे लोग यह सममते हैं कि समाजवादियोंके हाथमें अधिकार आते हो सय हायके काम रात्म कर विये जायेंगे। । यह खयाल गलत है। । समाजवादी न तो मशीनींफे हाय थिया है, न उसको हायकी कारीगरीसे शत्रुता है। वह इन चीजोंपर फिसी रुढिका वास होकर विचार नहीं करता। हायकी कारी गरी प्राचीन है अथच उसमे कोई विशेष धान्मिक्ता था पुज्यता है, पैसा वह नहीं मान सकता। मशीन नया चीज है इसलिए उसका प्रयोग होना ही चाहिये, यह भी कोई अकाट्य नियम नहीं है। सब वारों परिस्वितिषट निर्भर हैं। समाजवादी व्यवस्थामें जब फूपि सम्मिलित ढड़ से होगी तब पैद बार बढ़ जायगी पर ब्यादमी कम लगेंगे। इन लोगोंके लिए जीविकाका प्रवन्ध करना होगा। आजक -सा लगाना न होगा कि किसीको ीनिका मिले या न मिले इसमे सरकारकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। व्यवसाय लोगोंकी आवश्यकताओंकी पूर्तिके निप होगा, मुनाफेके लिए नहीं। इसलिए उसकी भी खून पृद्धि होगी और आदमो भी बहुत रापेंगे क्योंकि आजकलको भाँति लम्ने घरटेन होंगे। फिर भी यह बहत सम्भन है कि ऐसे लोग यच जाय जो न ता खेतीमे लगे हों न व्यवसायमे । लोग यदि हाय की दस्तकारी करें तो हर तरह प्रोत्साहन मिलना चाहिये। उहाहर एके लाए, भारतमे कपहा थिननेकी कारी-गरीके लिए छाव भी उन्ह्वल भविष्य हो सकता है, हाँ, राजका

. અક્ષ્ यह कर्तव्य है कि जिन इस्तकारियोंमें मनुष्यको अस्वास्थ्यकर परिस्थितमे बहुत बोडे पैसोंके बिए बहुत परिश्रम करना पडता है उनको चठा देनेक प्रयत्न करे। इसी प्रकार जो व्यवसाय गन्दे हैं उनको ययाशक्ति खत्म करना चाहिये। पर कई ऐसे काम हैं जो मशीन की अपेचा हाथसे ही अच्छे हो सकते हैं। चित्रकारी हायसे ही होगी, वाजे हायसे ही वर्जोंगे। कई प्रकारके धातु या सकड़ीके काम हाथसे वहे अच्छे बनते हैं। मिट्टी या कागलके खिलीने हाथके ही अच्छे होते हैं। सिलाईकी चारीकियाँ हायमे ही देख पडती है। सूत जितना यारीक हाथसे कत सकता है, जतना गरीनि नही तैयार कर सक्ती। इन नार्मोको रोकना दूर रहा, राज धौर जनसमुदायसे हर प्रकारका मोत्साहन सिलेगा क्योंकि छयों-व्यों लोगोंकी सस्छतिमें कन्नति होगी और फुरसत बढेगी

और भी कई ब्यवसायय हैं जिनको छोटे व्यवसायी अच्छा

चना सकत हैं। अपने बागमे माली या किसाः प्रेससे बड़े सुन्दर फूल श्रीर वडो श्रच्छो तरकारियाँ पैदा कर सकता है। श्रपनी गायके दूधसे ताजा मक्रान निकाल सकता है। इस प्रकारके व्यवसायोंमें कोई एकावट नहीं पढ सकती। रूसमे भी इनके छिए अनुमति है। एक और खयाल बहुत फैला हुआ है। लिंग समकते हैं कि समाजवादी पारिवास्कि चीवनके शत्रु है और चनके हायमे श्राधिकार श्रातेही विवाहकी प्रया तोड़ दी जायगी और कौटुन्विक जीवनका अन्त हो नायगा। ∤ यह प्रयाल भो गलत है 儿 इसके फैलानेकी बहुत कुछ जिम्मेदारी चन जोगॉफर है जिन्होंने रूसी कान्तिके वाद रूसकी नयी सरकारको बद्दनाम करनेके लिए यह

ष्यों-स्यों गुणमाहकता भी बढेगी।

ख़बर उड़ा दी कि उन्होंने स्नियोंका राष्ट्रीकरण करदिया धर्यात उनको सार्वजनिक सम्पत्ति वना दिया। बहुतसे भोले-भाले श्रादमी इस कृटिल प्रचारके शिकार हुए। इतना अवश्य है कि समाजवादी स्त्रीको पुरुषका गुलाम नहीं सानता और समाज-मादी शासनमें न फेनल स्त्रियों वरम् षट्योंके स्वत्योंका सी लिहाज किया जायगा। आज पुरुष चाहे जो कर सकता है। ध्यपनी विवाहिता स्त्रीके सिवाय दूसरी स्त्रीको घोरा देकर या पैसा देकर उसकी मिट्टो रतराय करता है और यदि वधा पैदा हुआ तो वह दर-दरका भिस्तारी होता है। धाप-मॉक पापना बोम वस निरपराधको ढोना पडता है। । प्राचीनकालके आयों ने आठ प्रकारके निवाह सानकर सभी प्रकारके बच्चोंको पिताकी सन्तान श्रयच जायज, मान लिया या पर श्राजरूल केवल भाइ। विवाह फानूनी रह गया है इसलिए पुरुष पिता बनकर भी सन्तानके भरण-पोपणके दाविरासे बच जाता है। (इसका) प्रयन्य तो करना ही होगा । पर इन वातोंका समाजवादसे कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। प्रगतिशील विचारोंके समाजनादी भी इन दिशाओं में सुधार चाहते हैं। आज भारतमे असनाज-बादियों द्वारा वहेज तिलाक, अमवर्श-विवाह छादिके सम्जन्यमें कानून यनानेकी कोशिश हो रही है। समाजवादी न तो निवाह-प्रथाको नष्ट करना चाहता है, न पारिवारिक जीवनका श्रान्त करना चाहता है। हाँ, यह अवस्य है कि बच्चे केनल वाप-मोंकी नहीं, बरन् सारे समुदायकी विभृति हैं। बनके भरण-पोपरा, शिज्ञा आदिका दायित्व सारे समुदायपर है अत आप-मों या अन्य अभिभागक इस विषयमें स्वतन्त्र नहीं छोडे वा सकते। यदि इस देख-रेखका शभाव यह पड़े कि दो चार सी बरस या और अधिक समयमें पारिवारिक वन्धन धीरे-धीरे दीला

होते होते आप ही राजकी चाँति मुस्फाक्षर मह जाय धौर परितार सत्म हों जाय तो इसकी चावत कुछ कहा नहीं जा सकता। समाजवादियोंका रुख रुस सरकारकी कार्यराजीस जाता जा सकता है। कान्तिक पहले वर्षों में पारवा रुख वास्म कुछ रिपिनत पड गये थे, श्रव चनको फिर एड किया गया है। तिलाकोंके फम करने धौर वर्ष्योंको गुरुजनका समादर सिखलाने की निरोप कोरिएग हुई है।

समाजवादी धर्माके प्रति क्या करेंगे इस सम्बन्धमें बहुत लोगोंको चि;ता है। येसे त्रसङ्गमें धन्मका अर्थ मलहब या सन्प्रदाय होता है। \ जहाँतक धर्मका अर्थ मनुत्रोक्त भृतिचमादि वशालचाणात्मक वस्तुसे है बहाँतक कोई चिन्ताकी बात नहीं है। बह तो सचमच सनातन है पर धैप्याव, शैव, शाक, इस्लाम, ईसाईमत, हीनयान गाहि सम्महायोंके विपयम यह वात नहीं कही जा सकती। इनकी क्या शति होगी ? इस सम्बन्धमे इतना निश्चय रूपसे कहा जा सकता है कि समाजवादी राजमे विसीको उपासनामे वाका नहीं डाली जायगी पर किसी सन्प्र-दायके साथ कोई खास रिखायत भी त होगी। ', कोई पद किसी सम्प्रदायका अनुयायी होनेके कारण नहीं दिया जा सदता। यह भी तय है कि सम्प्रदायोंकी खाड़में जो खनाचार होते हैं या विशाल सम्पत्तियाँ थोडेसे व्यक्तियोंके मोगकी सामग्री यन जाती हैं उनपर रोक होगी। पर इससे किसी सच्चे धर्ममीहको घुट्य न होना चाहिये । समाजवादियोंको यह विश्वास है कि साम्प्रदायिक मानडोंका निषदारा तभी हो सकता है जन उनकी तहमे छिपे हुए आर्थिक सङ्घर्षांका निषटारा हो।

े तोगोंको यह चिन्ता इस किए हुई कि रूसमे ईसाई धर्मान संस्थानपर शुरू शुरूमें पढे चोरसे प्रहार हुव्या और सरकारने श्वनीश्वरवादका खूब प्रचार कराया । बहाँकी देखादेखी भारतमें भी दुछ तथाकथित समाजवादियोंने खनीश्वरवादका चरचा शुरू किया । यह वात मान-सी ली गई कि समाजवारीके लिए ष्प्रतीश्वरवादी धौर ध्वनीश्वरवादका प्रचारक होना श्रानवार्य है। यह सच है कि मार्क्सके दार्शनिक विचारोंने किसी जगदारम्भक सगुण ईश्वरके लिए स्थान नहीं है पर अनीश्वरवाद मार्क्सन निकाला हुआ नहीं है। भारतमें आजसे हजारी वर्ष पहले श्रनीश्वरवादी थे। कोई समाजवादी ईश्वरको मानता हो या न मानता हो पर इसको थोड़े स्त्रास जरूरत नहीं है कि वह दसरींसे साम्प्रदायिक कगडा मोल ले। रूसका स्दाहरण सर्वदेशीय नहीं है। यूरोपमे ईसाई मजहरने एक विरोप रूप धारण कर जिया है । जिस प्रकार नरेशतन्त्र देशोंमें राजासे जेकर गाँवके पटवारीतक सरकारी खहलकार होते हैं, उसी प्रकार अपरके धार्चिशिषः (या इसी प्रकारके अन्य अधिकारी) से नेकर गाँवतकके पादरी होते हैं। सनको वेतन मिलता है बदली होती रहती है, तरको होती है, दरह मिलता है। राजवे भीतर राज होता है। इस सङ्घटनके कारण यह धर्म-सत्या पड़ी अनल होती है। साधारखत यह सरकारका ही साथ देती है पर चष्ट होने पर वडे वडे नरेशोंके छक्के छडा देती है। अपनी शक्तिको श्रष्ठारुए बनाये रसनेके लिए हर प्रकारकी पुरानी रूदियोका समर्थन करती है खोर हर बातमें ईश्वरीय आहाश्रीकी बुहाई देती है। परिसाम यह होता है कि जो नयी निचारधारा चठती है उसको इस धर्म्म-सस्यासेक्ष टक्कर लेनी पड़ती है। जिस प्रकार मरेश श्रीर सरकारके निरुद्ध श्रान्दोलन करना पहता है उसी प्रकार पादरियोंके सङ्गटनका अकाविला करना पहता है।

. The Church

त्सी क्रान्तिक 'विवाताओं को दोनों शांकियों ना सभान रूपसे सामना फरना पड़ा क्योंकि दोनोंकी शक्तियाँ निता गयी थी। उनको जाएकी सेनाके साथ-साथ खुदाकी सेनासे भी लढ़ना पड़ा क्या कि अधिकार पाने पर वह जारसाई साथ-साथ खुदाकी सेनासे भी लढ़ना पड़ा क्या यह स्वानायिक था कि अधिकार पाने पर वह जारसाई साथ-साथ पाइरीशाठीके अधिकार पाने पर वह जारसाई लिए रूपसे मजहनका विरोध हुआ। कुछ दिनोंनक तो नयी सरकारकी यह कोशिश हुई कि ईसाई मजहनकी जगह अनीश्वर-शादी वीद्ध-प्रम्मेका प्रचार हो। परन्तु प्रचाने ही इस बातको गायकन किया। इसाविय प्रदास प्रचार हो। परन्तु प्रचाने ही इस बातको गायकन किया। इसाविय प्रमान किया। या परने क्रायम हुआ हे आदे पाइरीका पढ़ जो सोड़ दिया गया। या परने क्रायम हुआ हे और नवे धम्मोक्यका सरकारी सम्मान किया गया है। हिन्दुओं और सुसलसानोंनी कोई सहिता विवा विया विद्या है।

है। एक पुरिहित, घन्नेरीशाकी या सीस्त्री दुवरिक साथ किसी तास्त्रेक पुत्रसे नहीं बँधा है। इसिल्य भारत जैसे देशमें रूस नेसी परिस्त्रित नहीं है, जैसे सह्योंकी काशाहूर नहीं है। फिर मी परिस्त्रित नहीं है, जैसे सह्योंकी काशाहूर नहीं है। फिर मी परि यहाँके यम्मीपतीबी अपना मार्ग छोड़कर लस्त्रीयतीक आयहती कोर क्यान न उक्त समावताहक क्यां विरोध करेंगे तो सम्प्रक है यहाँ भी होंगानिन प्रवस्तित हो और इन लोगोंकी अब्दुर्दिगताक कारण होंग मलहद्यक नामके ही विरोधी हो वार्ष । सामाजिक सुधारिक तक्ष्रिय करके और साम्यदायिक दैरिकरोफक समर्थन करके हिंगा समुदाय क्या मार्ग करके और साम्यदायिक देरिकरोफक समर्थन करके हिंगा समुदाय क्या मार्ग करके और अम्बदाय कार्य में सामाजिक सुधारीक विराध करके और अम्बदाय विरोधि होंगा विराध होंगा साम्यिन करके होंगा समर्थन करके हिंगा समुदाय कार्य भी मजह्वक नामको काकी वदनाम किया मीर्ग अपनी रोटियाँको छत्तरेमों डाल स्था है।

यह कहना न होगा कि इस जमानेमें जनसावारणकी श्रवस्थामें ज्ञपनातीत उन्नति होगी। |समाजवादी राज इस वानका किम्मा ' कारण नङ्गा-भूखा न रहने पश्चिमा । जब तक काम नहीं दिया जाता तबतक उसका भरख-पोपण सरनारो कोपसे होगा। पर काम देनेका तात्पर्य वैसा काम देना नहीं है जैसा हमारे देशमें

कभी कभी कहतके जमानेमें दिया जाता है। काम इतना लिया जायगा जितना स्वास्थ्यकर हो । यह भी ध्यानमे रखना होगा कि देशके सब कोगोंको काम देना है अत किसी एक आदमीसे बहुत काम करानेका फल यह होगा कि दूसरोंको वारी न आयेगी, पाम श्रिधिक न होनेसे सबके पास पर्याप्त अवकाश रहेगा । आजक्त ष्प्रवकारा काटनेका साधन नहीं मिलता। प्रसंतवाले बहुधा मदापान करते, जुआ खेलते, ऐसे ही दूसरे निन्य काम करते पाये जाते हैं। फुर्सतसे लाभ उठानेकी योग्यता भी मयमें नहीं है। सभाजवादी सरकारपर इसरा भी जिल्ला होगा। वह शिचाका व्यापक प्रयन्ध करेगी। बच्चोको ही नहीं, बूढोंका भी इतिहास, राजनीति, िज्ञान आदि विषयोंके विद्वानोंके भाषण सुननेका मौका मिलेगा । थिएटर, पार्क, बाग, समहालय छोर चित्रागार, म नेरण्जन तथा शिकाकी सामश्री सबके पास पहुँचायेगी। प्रत्येक प्रसता स्त्रीका स्वास्थ्य श्रीर प्रत्येक वच्चेकी शिक्षा 'राजकी खास जिम्मेदारी होशी। जिस प्रकार किमीका नहा-मूखा रहना राजके लिए लाव्छन होगा, उसी प्रकार हिसी रोगीका श्रीपधीप-चारके विना रह जाना उसका क्रांक्यसे पतन होगा। जवानीम श्रनिवार्य वीमा करके राज सत्रके बुढापेको निष्कण्टक चना देगा। यह सब वारों कोरी वरूपनाकी सृष्टि नहीं हैं। कुसकी सरकार इनका प्रबन्ध करती रही है और वर्तमान शासन-विधानमें इनका साफ-साफ जिक है। यह सन जिम्मेदारी सवाजवादी सरकार ही ते सकतो है। इसका कारण यह है।क इसरे शासनोंमें व्यापार

व्यवसायका जो मुनाफा योड़ेसे पूँ जीपतियोंकी जेवोंमें जाता वह यहाँ सरकारी कोपमे रहता है।

थदा उतींका काम बहुत हल्का हो जायगा। सम्पत्तिकी व्यवस्या वदल जानेसे दीनानीके अन्दर्भे बहुत कम हो जायँगे। खाने-मीनेका शुक्त होने पर ऐसे कामोंकी ओर भी बहुत कम हो लोगोंकी महुत्त जायगी जो कीनदारी कानूनके भीतर आते हैं। स्य लोग इन्द्रिय-संग्रह करनेमें समर्थ हो जायँगे ऐसा दान तो नहीं किया जा सकता पर पेटके किए बेरवाशित वास्प करनेवाली क्रियां जा सकता पर पेटके किए बेरवाशित वास्प करनेवाली क्रियां जा सकता पर पेटके किए बेरवाशित वास्प करनेवाली क्रियां जा करनेताली क्रियां जा समर्थी कहाँपत करती न देख पड़ेंगी। जागरित लोक-मत खुत्तके ध्यरापोंका आप ही दशक दे देगा। इसने ऊपर कई वार साहित और कनाठी सन्नतिका जिक्र

फिया है ।। जब लोगोंके जीवनमें नये उत्साहका सम्बार होता है, जय हृदय नयी स्फुर्तिसे भर जाते हैं, तभी सच्चे साहिसकी सृष्टि होती है | साधारण मनुष्यके लिए यह जगत् एक ऐसी पहेली है जो समममें नहीं श्राती। तामसी बुद्धि इसकी जड़बत दैराती है। पर जो मलप्य अपनेको जीवनके स्रोतके साथ मिला देता है. जो अपने तुच्छ स्वायोँको अजानर लोकहितको अपना हित बना देता है, उसको इस पहेलीका अर्थ समयमें जाता है। वह जगतुके श्रनाद्यनन्त प्रवाहके साथ एकी भूत होनेके रसका श्रास्वाइ करता हैं। उसी व्यक्तिको सौन्दर्यका अनुभव होता है। वही सन्धा कवि है और एसीकी कृति सबी कला है। चढ़ वैयक्तिक स्वायीका शामन करके समाजवादी व्यवस्था क्लाकी धात्री होगी। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि पहले कला थी ही नहीं। समाजवादी पैसा नहीं कहता। यह भी एक घारणा हो गर्या है कि समाजवादी बर्रामान शील, सदाचार, साहित्य, कला सबके विरोधी हैं। यह धारणा भी गलत है। यह सब संस्कृतिके व्यंग हैं। संस्कृतिकी

धारा श्रादिकालसे ब्राजकलतक चली श्रायी है। साम्राज्य श्राये श्रीर गये; नातियाँ उठीं श्रीर नष्ट हुई ; वर्गोका श्रभ्युदय श्रीर पतन हुआ पर संस्कृतिकी मोलीमें सभी कुछ न कुछ डालते गये। समाजवादी पूँजीशाहीका भन्ने ही विरोधी हो पर वह जानता है कि इस पूँ जीशाहो युगमें भी संस्कृतिकी पृष्टि हुई है। जिस प्रकार मिट्टीमें पड़ा हीरा अपनाया जाता है जसी प्रकार समाजवादी वर्त्त मान सम्यता और संस्कृतिकी श्राच्छी वातोंकी अपनाता है और फिर अपनी प्रतिभा और युग-धर्म-प्ररेशाफे अत्मार उनका परिवर्धन करता है . यह सब होगा पर हम उस बातकी खोर फिर ध्यान खाक-र्पित करना डिचत समभते हैं जो इस अध्यायके आरम्भमें कही गयी थी थानी यह कि समाजवादी इस वातको करापि पसन्द न करेगा कि जो अधिकार उसको इतनी विकतसे मिला है वह हायसे निकल जाय और समाजवादका प्रयोग अपूर्ण रह जाय। इसलिए वह किसी भी व्यक्तिको ऐसी वातोंके कहने या करनेका कदापि मौका न देगा जिससे समाजवादी राज आपम्न हो। आलोचना हो सकेगी पर एक निश्चत सीमाके भीतर । इसमें भी सन्देह है कि पार्लिमेयट या इसी नामकी किसी श्रन्य सभा द्वारा शासन होगा ्या नहीं। जयतक लोगोंमें श्राधिक वैपम्य है. तवतक मताधिकार व्यर्थका ढकोसला है। उलटे, उन लोगोंको जो नये शासनमें अहंगा लगाना चाहेंगे शरारतका मौका मिल जायगा। इसलिए शासनका सारा भार समाजवादियोंको प्रायः अपने ही

शासनमें अहंगा लगाना चाहेंगे शरारतका मौका मिल जायगा। इसलिए शासनका सारा भार समाजवादियोंको प्रायः अपने ही करर तेना पढ़ेगा। इसका तारार्थ यह नहीं है कि समाजवादी लोकतन्त्रके विरुद्ध हैं। उनका विश्वास है कि जब वर्गभेद मिट जाय तो शासनका स्वरूप लोकतन्त्रात्मक ही होना चाहिये। रूसमें अधिनायकतन्त्र खत्म करके लोकतन्त्रात्मक हो होना चाहिये। रूसमें अधिनायकतन्त्र खत्म करके लोकतन्त्र स्थापित हो गया है।

🗸 कुछ लोग यह आत्तेप करते हैं कि इससे, अयान राज द्वारा लोगोंपर कड़ी देख-रेख रुपनेसे व्यक्तिशतन्त्र्यमें याथा पहता है। हम इसको स्वीकार करते हैं। पर यह बात वस्तुतः उतनी भयावह नहीं है जितनी कि सुननेमें प्रवीत होती है | सोचना यह है कि किसफे ज्यक्तिन्तांतन्त्र्यमे हकावट पड़ेगी ? जो लोग नये विधानके साथ होंगे, उनको तो उरनेकी कोई वात नहीं है। यह भी सानता चाहिये कि वह सब लोग जो आज शोपित श्रीर स्पीडित हैं अर्थात सब शरीर और मस्तिपक्ते काम करनेवाले असिक और कुपक, वह सोग जो बर्ग-अधिपत्य और वर्गसंघर्य तथा शोपएके विरोधी होंगे, \बह सोग जो पूँजीशाही और साम्राज्यशाहीसे व्यथित होंगे, नये विधानके साथ होंगे। पर देसे हो लोगोंका नाम तो जनता है। इनकी निकालनेके पाद तो वही सुद्ठी भर आदमी वच लायेंगे जो अपने शह स्वार्थके कारण परानी व्यवस्थाको फिर लाना चाहुँगे। येसे लोगोंके स्वातन्त्रयपर खंद्रश खगाना बुध नहीं हो सकता ाजी लोग इनकी बिगाडी हुई डिनयॉनी बनानेका बीटा चठाकर चले होंगे वह इनको फिर बिगाइनेका मीका तो नहीं ही दे सकते। इनके प्राया कोई नहीं लेता। इनको भी औरोंकी भौति काम करनेका पूरा परा अवसर है प्रर यदि वह इस अवसरसे लाभ उठानेका अर्थ यह लगायें कि उनकी नये शासनकी जड़ सोदने दिया जाय तो पेसी इठधर्म्मीका लिहाज नहीं किया जा सकता। यह ठीक है कि नये शासकोंको उच्छाङ्कल न होना चाहिये। उनको अपने कामोंकी टीका-टिप्पणी सुननेको तैयार रहना चाहिये। श्रहम्म-न्यता श्रीर श्रसांह्याता उनके लिए दूषण होगी। पर श्राली-चकोंको भी यह सारण रखना चाहिये कि उनकी श्रालीचना नव-विधानकी परिधिवे बाहर न जाय।

इसपर कुछ लोग यह श्रापत्ति उठाते हैं कि यदि समाजवादी भागे चलकर श्रपने विरोधियोंके स्वातन्त्र्यको इस प्रकार रोकने-का विचार रखते हैं तो उनको इस समय स्वातन्त्र्यकी आशा न रखनी चाहिये। इसमें कोई धवरानेकी बात नहीं है। समाज-बादियोंको यों भी बहत कम स्वातन्त्रय है । उनकी संस्थापर उनके विरोधियोंके दाॅत रहते हैं। जितनी कडाईसे तुनियाकी सरकारें समाजवादी भापणी, लेखीं और पुस्तकोंको देखती हैं बतनी दूसरोंके लिए नहीं होती। हाँ, आजकलकी लोकतन्त्रात्मक पद्धतिसे समाजवादी जो कुछ फायदा उठा सकते हैं उठा तेते हैं। यह समाजवादके सिद्धन्तकी खुवी और समाजवादियोंकी लियाकत है। यदि पूँ जीशाही देशोंमे लोकतन्त्र देख पहता है तो यह कोई पेसी बात नहीं है जिसके लिए विशेषरूपेया छतज्ञता प्रकट की जाय। कुछ अधिकारतो अभिकोने, जो समाजवादक प्रमुख स्तम्भ हैं, अपने सङ्घटनके वलपर प्राप्त किये हैं। शेप अधिकार, यह सारा लोनतन्त्रका ढाँचा, चुनाव छोर पालियामेण्ट छोर मन्त्रि-मपडलका नाटक, सम्पन्न बर्गने अपने दितकी दृष्टिसे फैला रखा है। पदि योड़ेसे मनुष्य बहुतसे श्नुष्योंसे काम लेना चाहते हैं तो यह आत्रस्यक है कि वह उन्हें मिलाकर रखें। इसका सबसे सरल उपाय यह है कि हुकूमतकी अस्ली फुल्जी अपने हाथमे रखते हुए भी उनको विश्वास दिला दिया जाय कि शासनमें उनकों भी समान अधिकार है। इससे नह शीकसे काम करते हैं। दूसरी चात यह है कि इस जिरयेसे शासकाको प्रजाके ध्यसन्तोषका पता चलता रहता है श्रीर बहुतसा श्रसन्तोपतो भाषण, लेख श्रीर शास्त्रार्थकी गर्मिक रूपमे आप ही चढ़ जाता है। फलतः आजरूत विद्रोह और फान्तिकी नीवत बहुत कम जाती है। यह ससमकर ही यह

खेल किया जाता है और समाजवादियोंको भी थोड़ी बहुत स्वतन्त्रता मिल रहती है। इस स्वतन्त्रताको छीननेका अर्थ केवल थोड़ेसे पड़े-लिखे समाजबादियोंका सुँह वन्द करना न होगा बरन करोड़ों शोपितोंके असन्तोपको प्रकट होनेसे रोकना शोगा। एक बार ऐसा किया जा सकता है पर जो अग्निशिसा क्रपर न उठने पायेगी वह भीतर ही भीतर सलगती रहेगी ध्योर फिसीको पता भी न चलेगा। एक दिन विस्पोट ध्यवस्य होगा। फिर उसको संभाजना सरल न होगा। इसलिय समाजवादियाँपर एहसान करके उनको कोई निशेष स्वतन्त्रता नहीं दी जा रही है। जो लोग इसे छान लेनेकी धमकी देते हैं उनका अपना स्वार्थ उन्हें रोक रहा है। सख्नी करनेसे समाज-बादियोंकी वर्षमान कठिमाइयाँ निःसम्देह बढ़ायी जा सक ते हैं पर इसकी प्रतिक्रिया यह होगी कि पूँ जीशाहीकी भाषी फठिनाइयाँ भी बढ जायंगी। इस जमानेमें काम करनेवालींको मजदरी मिलेगी । मजदरीके

इस जमानेमें काम करनेवालीको मणदुरी मिनागी। मणदुरीके हैं हैं । इस्सें भी दोनों चलते रहे हैं। इस्सें भी दोनों चलते रहे हैं। इस्सें भी दोनों चलते रहे हैं। इस्सें मणदुरी तो नक्द रुपयों (या उनकी जगह कामजर्फ मुद्रा) में मिलेगी। इससे लोग अपने अपने शॉककी चीजें, असे पुस्तके या चित्र या वाजा या वाइंसिफिल, खरीद सरते हैं। शेष मजदूरी पप्योंके रूपमें दो जायगी। मरके अमिकको एक सिटिंफिकेट मिल जावगी जिसको दिखलाकर वह अल-क्स आदिके मणदारीचे एक निश्चित परिमाणुमें इन आवश्यक चीजोंं को प्राप्त फर सकता है।

मजदूरीमें आज जैसी व्यवस्था या कुव्यवस्था न होगी। राज यह स्त्रीकार करेगा कि रुमुदायके बोबनके किए सभी मसंस्योंकी खावस्थकता है। य तो सम्य सामृहिक जीवन गिएतके अध्यापकके विना चल सकता है, न सष्टकपर माहू देनेवालेके विना। जो भी व्यक्ति अपने अमकी कमाई साता है श्रीर कोई ऐसा काम करता है जिसका सामृहिक जीवनमें उपयोग है उसके योगच्चेमकी मार समुदायपर है। यह भी मानना होगा कि भिन्न भिन्न व्यक्तियोंको आवश्यकताओं में भेद होते हुए भी बहुतसे अशोंमे सभी मनुष्य बरावर है। भूख संबको लगती है, सिरपर छप्पर संबको चाहिये। स्त्राज इसका विहाज नहीं किया जाता, इसीलिए लोगोंकी मजदरियोंमे वे-सिर-पैरको विपमता है। मारतका गवर्नर-जनरल सरकारी मीकर है, चपरासा भी सरकारी नाकर होता है। दोनों ही मनुष्य हैं पर जहाँ गवर्नर-जनरतको २४,०००) मासिक विथे जाते हैं वहाँ चपरासीफे शिए १०) पर्व्यात समना जाता है। लोगोंकी गरीया स्रोट वेकारीसे फायदा उठाउट मजदरी कम फरनेकी कोशिश की जाता है। यह समसा जारा है कि एक आदमी चला जायगा त' दस मिल ायेंगे। पर जो बहुत कम मजद्रीपर काम करेगा बहुन तो श्रपना स्वास्थ्य ठाँक रस सकता है. न लडके-वधोंका। उसकी काय-चमता घटती है और वह अपनी सन्तानको अच्छम बनाता है। यह उसका और उसके लडकोंका ही नकसान नहीं है सारे समदायका नुकसान है। श्रतः समाजवादीका यह आग्रह है कि श्रम करनेवालोंके तिए देशका वेदाकर ऐमी मजदूरी नियत होनी चाहिये जिससे जीवन-यात्रा चल सके। उमसे कम पारिश्रामक या वेतन देना श्रीर लेना कानूनसे जुर्म करार देना चाहिये। यूरोपके कुछ असमाजवादी देश भी अब इस सिद्धान्तको स्वोकार करने लगे हैं।

इस नोचेकी सीमापर ही वेतन और पुरस्कार कायम होंगे।

दिमागसे काम करनेवाजों, इस्तरोंके वातुष्मां, मशीन चजानेवाले इशल मिखियां श्रीर साधारत्य मलदूरोंकी मलदूरियोंमें दुछ न इख फर्क होगा। जहाँ किसीको रूपकेशी पूँजी नहीं बनानी है, वहाँ आज जैसा मेद न होगा पर होगा श्रवर्थ। मजदरी या बेतन निश्चित करनेमें एक ही सिद्धान्तसे काम

िलया जा सकता है, बराबर कामके लिए यराबर मजदूरी दो जाय। इसीको दूसरे राज्दोंने यों कहते हैं, जो जैसा और जितना काम करे उसको वेसी और उतनी मजदूरी दो जाय। यह सिद्धान्त आमक्क मी माना जाता है, यदापि इसका व्यदार ठीक ठीक नहीं किया जाता। लोग इसको न्याय-मूलक सममने हैं, क्योंकि पेसा प्रतीत होता है कि इससे सबके लरामें ही इन्तर रहा होती है।

परन्तु विचार करनेसे प्रतीत होता है कि न इसमें न्याय है, म सबके स्वालंकी रक्षा । हो ज्यक्तियोंक कायकी हुजता कैसे को जाय ? बास्टर, काय्यापर्क, राजसन्त्री, मिट्टो कोनेशाता मज-इट्टर—इन सबके कार्य-नेज प्रयक्त प्रयक्त हैं, फिर यह कैसे काया जाय कि किसने किराना अस किया ? जय असको ही तोकाना कामम्भव है तो मजदूरी कैसे विकायी जाय ? बराबर समयसे भी अमुनात नहीं हो सकता । एक ही कार्य्यंत्रमें भी कामगी ठीक ठीक नाय नहीं हो सकती । दो सजदूर पर पर पर पर तक एक साय मिट्टी पंकते हों । यदि कामी देख-रेख हो तो यह सम्भव है किहोनों । गिनकर बराबर टोकरियां एँसें। इस्तुरके

यह सम्भव है कि दोनों गिनकर बरावर टोकरियां फेंकें। दस्त्रके अनुसार दोनोंको मजदूरी मी बरावर मिल जायगी। पर यह त्यायकी बात नहीं हुई। दोनों की ताकत एकसी नहीं हो सकतो। यदि एक दुवैल है तो जतना ही काम करनेमें उसका अधिक अम पड़ा होगा। इसलिए दोनोंको वरावर मजदूरी देना न्याय नहीं प्रस्युत अन्याय है। पर जो व्यवस्था अभी
पूँजीशाहीके गर्मसे निकन रही है। उसमें पुरानी पद्धतिके कई
पिन्होंका पाया जाना स्वामाविक है। जैसा कि किटीक आव
हि गोया प्रोमाम' में मानसेने कहा है, क्यावर अम और
सामुदायिक परय भरकारमें कहा है, क्यावर अम और
सामुदायिक परय भरकारमें कहा है, क्यावर अम और
सामुदायिक परय भरकारमें कहा है, क्यावर अमें भितता है, पक व्यक्ति दूसरेसे अमीर होता है। इन शेपोंको
पूर करनेके लिए यह आवश्यक है कि कल्ल बरासर नही किन्तु
विपम हो। सुननेमें तो यह बात आवर्षकी प्रतीत होती है कि
समतासे अन्याय और विपमतासे न्याय होता है पर जैसा कि
लीतनने कहा है, "इकका अर्थ है एक ही मान-दण्डसे
विभिन्न व्यक्तियोंको, जो एक दूसरेके बराबर नहीं हैं, नापना।
इस्तितिर 'स्यार हक' बल्लतः बराबर नहीं हैं, नापना।
इस्तितिर 'स्यार हक' बल्लतः बराबरीका उच्छेदक और
अन्याय है।"×

**—**∘&∘**—** 

## सत्रहवाँ अध्याय

#### समाजवादी व्यवस्था-द्वितीय सोपान

आजसे कुछ काल पहिले प्रमुख समाजवादियोंको यह आशा थी कि यहुत शोध विश्वकान्ति हो जायगी और सारी पृथ्यीपर समाजवादी व्यवत्या कायम होगी। इच्छा ते ऐसी अब भी है पर उसके शीध फलीभृत होनेकी आशा अब बतनी तीव नहीं है। जबतक वह दिन नहीं आसा तदतक जो चाहेगा उसको बलवान् पूँ जीवारी देशोंकि मुकाबलेके लिए तैयार रहना पड़ेगा । वह उनका प्रत्यच्च रूपसे कुछ न विगाइता हो पर किसी भी देशमें समाजवादी शासनका सफल होना पूँजी-बादियाँको बुरा लगता है। वह समकते हैं कि इससे लोगोंका विश्वास समाजवाद को न्याहाय्यतापर जम जाता है। इसलिए प्रत्येक समाजवादी देराको प्रत्येक पूँ जीवादी देश अपना नैसर्गिक

शत्रु समस्ता है। इस विद्वेपका ामना करनेके लिए समाजनादियोको अगत्या राष्ट्रिय नीति वरतनी पहेगी। समाज-वादका सिद्धान्त व्यन्ताराष्ट्रिय है पर समानवादी शासनको कई श्रंशोंमे राष्ट्रिय सरकारोंका अनुकरण करना होगा। दूसरोंके स्वत्वका अपहरण वह न करेंगे पर अपनी रचाके लिए बलवान सेना रहेंगे। सारे राष्टको सैनिक शिचा श्रहण फरनी होगी। इतना ही नहीं पूँ जीवाशी देशोंमें से कुछके 'साय सन्यि और मैत्री करनेकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। उनका लक्य यह होगा कि पराधीन देशोंको शाधोन यत्नेमे सहायता दे श्रोर लोकतन्त्रा-त्मक सरकारोंको श्रधिनायकोंके चंगुतमें फॅसनेसे वचावें। राष्ट्रिय श्रीर श्रन्ताराष्ट्रिय भावोंका समन्वय कठिन होते हुए भी श्रसम्भव नहीं है, क्योंकि समाजवाद राष्ट्रीय फराधीनताका प्रवत्त विरोधी छोर राष्ट्रीय संस्कृतिकी रज्ञाका समर्थक है। पदि सभी, या कमसे कम अधिकतर, सभ्य देशों में सामाज-वादी फ्रान्ति ही जाय।तव तो बहुत हा श्रन्छ। हो परम्तु इसकी-सम्भावना कम ही है. इसलिए श्रवण श्रवण देशोंमें इसके लिए प्रयत्न करना होगा । 'फाउनडेशन्स प्राव त्रोनिनिन्ध' में स्टालिन कहते हैं:-पिहले एक देशमें कान्तिका सकल होना श्रासम्भाग सममा नाता या क्योंकि ऐसा माना नाता या कि जब सभी, या १

करेंगे तभी मध्यमवर्ग पर विजय प्राप्त हो सकेगी । यह विचार-विन्दु वस्तुरियतिके अनुकूल नहीं है। साम्राज्यशाहीसे उत्पन्त परिस्थितियोंमें सब पूँजीवादी देशोंकी प्रगति एकसी नहीं हुई है, साम्राज्यशाहीके भीतर ऐसे मयावह उच्छेदक हैं कि युद्धोंका होना श्रनिवार्यं हो जाता है, सभी देशोंमें क्रान्तिकारी आन्दो-लनका समुद्रय हुआ है-इन सय कारलोंसे यह सम्भव ही नहीं

न्नावश्यक भी हो गया है कि भिन्न भिन्न देशोंमें सर्वहारा वर्गकी विजय श्रलग श्रलग हो । ऐसी विजयके याद तत्तहेशमें समाजवादी व्यवस्थाका कायम होना सम्भव हो। नहीं निःश्चतप्राय हो जाता है। जैसा कि लेनिन कहते हैं:- 'सच तो यह है कि उत्पादनके भी वड़े साधनों पर राजका अधिकार, सर्वदारा यर्गके दाथमें राजकी कता, करोड़ों छोटे और बहुत छोटे छपकों-के साथ सर्वहाराका सहयोग और सर्वहारा समुदायके हाथमें फपकाँका निश्चित नेतृत्व इत्यादि-क्या सम्पूर्ण समाजवादी समाजके निर्माणके लिए यह बारों पर्याप्त नहीं हैं ? परन्त अपने देशमें समाजवादी श्यवस्थाकी नींव खात लेनेसे ही यह आशंका दूर नहीं हो जाती कि दूसरे देश याधा

भेड़े हॉगी। अपने वेदेशिक नीतिमें सफलता प्राप्त कर होने और पिछले अध्यायमें इंगित दिशाओंमें उन्नति कर लेनेसे ही कोई देश

डालॅंगे। इस सम्बन्धमें लेतिन कहते हैं:- 'हम एक शजमें हा मही रह रहे ई वरन् राजोंकी शृह्वकाके वीचमें हैं। यहत दिनों तक सोविएत् प्रजातन्त्र (रूस ) साम्राज्यशाहा राज्ञाक साथ नहीं रह सकता । अन्तर्में दोमेंसे एकको विजय होगी । इस अन्तके पहिले सोविएत और पूँजीशाही राजोंमें कई मयंस्र मुठ-

व्यवनेको पूर्णं साम्राज्यनाती नहीं कह सक्ता। लेनिनने जिन पार्वोका उन्नेज किया है वह समाजवादी व्यवस्थाकी श्रानुकूल परिस्थितियों हैं, उसकी पुरुद्र नीन डालनेमें सहायक होती हैं। सेनिनहें बद्यस्था उनके बेरोबटेड बदरी वे लिये गये हैं।

यह समाजवादको छोर ते जाती हैं छोर चर्तमान पूँजीशाही प्रथाते तो बहुत दर हैं पर शुद्ध समाजवादक सिद्धान्तके साथ तीलनेसे इनका पक्षका हलका, यहुत हकका, ठहरता है। जाज बाहुँस वर्षके प्रयोगके वाद भां रूस यह दावा नहीं करता कि

उसने पूर्वा रूपेण समाजवाडी ज्वनस्या कायम कर ली है। जा कुछ ज्ववतक हुद्या है, जो हुछ पिदले ज्वस्थायमें वर्णित है, यह मानेक वह स्टेशनके तुल्य है। इसीलिए इस ज्वस्थाको समाज-

मानेक यह स्टेशनफे तुल्य है। इसीलिय ईस खबस्याका समाज-वादा खबस्याका प्रथम सीपान कक्ष्ते हैं। समाजवादी ज्यबस्या क्रान्तिक बाद मुले ही स्थापित हो, पर उसका जन्म पूँजीवादी ज्यबस्याके गर्मसे ही होगा अत वह

उसका जन्म पूँजीवादी व्यवस्थाके गर्मसे ही होगा श्रत वह उसके दोगोंसे पश्दम शुक्त नहीं हो सकती। वर्तमान बातीतसे श्रपना पीछा नहीं हुडा सनता।

इस समय कार्मोंका विभाग ऐसा है कि उसमें कोई कँचा, कोई तीचा माना जाता है। कार्मोंका बँटवारा आते भी रहेगा पर यह कँच-नीचेका साव कमर मिट जायगा। आज सुँहसे तो यह मते ही कह दिया जाय कि सामृहिक जीवनके लिए सकती करुरत है अता न कोई वहा है न कोई कोरा, पर यह कहना

जलरात है अतन काई चढ़ा है ने काई छाटा, पर यह कहना ठीक वैसा हा है जैसे यह वह हैना कि चारों वर्षों विराद पुरुषके अगरेष्ठें अग हैं अतः उनमें ऊँच-नीचका भेद नहीं है। ग्राझ-की मर्च्यांवर्ग भागते हुए भी आद्वाय अपनेको स्पृद्धे उँचा भागता है। उसी अकार एडिजनियर, भनेचर, मिसी अपनेको हयोहां चलानेवाले या पहिया सुमानेवालेसे ऊँचा भागते हैं।

मस्तिष्क द्वारा जीविका प्राप्त करनेवाले शारीरसे काम करनेवालोंको श्रंपनेसे छोटा मानते हैं। काम जीविकाके लिए किया जाता है, इसलिए नहीं कि काम करनेमें कोई रस है। यह वात श्रस्ता-भाविक है पर अभ्वाभाविक होते हुए भी सभ्य जगतमे स्त्य है। पशुपन्नी वेकार नहीं वैठते। जनसे कोई जवर्दस्ती फाम नहीं लेता। पर चलने फिरने दौड़ने उड़नेमें उनको मजा आता है। इसी वहाने स्वास्थ्य भी ठोक रहता है, पेट भी भरता है। मनुष्यने अपनेको मुक्तलोर बना लिया है। यदि भूखों मरनेकी ८ म्भावना न हो तो स्यात् हाथ पाँव भी न डुलाये। जो सबसे कम मिहनतका काम होता है उसे ही वह चुनता है और उसे भी इसलिय पूरा करता है कि सिरपर एक निरीचक सवार रहता है। यह बात श्रच्छी नहीं है। काम न तो पेट पालनेके शिए होना चाहिये, न , किसी श्रफसरके डरसे । उसके करनेमें स्वतः आनन्द भिलना चाहिये, विना अम किये जीवन अपूर्ण श्रीर नोरस लगना चाहिये। इसके लिए शिचाका आवश्यकता है। शिचा पुरतकांसे तो मिलती ही है, उसका बहुत बड़ा साधन मनन है। सिद्धान्तोंपर विचार करना, अच्छे लोगोंको काम करते देखना, धामुदायिक प्रयोगोंकी सकतता और असफलताके कारणोंकर गौर करना, दूसरोंके साथ मिलकर सार्वजनिक हितके काम करना, यह सब शिचाके साधन हैं। संबी शिचाका परिणाम यह होता है कि व्यक्तिकी कर्तक्यवृद्धि जागती है। जहाँ साधारण मनुष्यको कर्तक्यपयार लगानेके लिए पुरस्कार और दरखंकी जरूरत पडती है वहाँ सच्छिचा-मण्डित मृतुष्य अपनी आन्तरिक प्रेरणासे काम, करता है। उसकी स्वार्थवृद्धि विरोहित हो जाती है श्रीर

उसे स्विहत , और जोकिहतमें कोई भेद नहीं प्रतीस होता।

वद 'सवभूतिहतेरत' इसिलए नहीं होता कि उसको इहलोक या पत्लोक में किसीको खुश करता है वरन् इसिलए कि लोकसंगद उसको खुद्धिका स्वाभाविक व्यव्यास हो गया है। इसको यह एत्याल भी नहीं व्याता कि मैं दूसरोंका उपकार करते जा रहा हूँ बृश्व समाजीयगी नाम उसको व्याप ही बाछ्छ करते हैं।

क्रम तोगोंको यह शंका रहती है कि समाजवादी व्यवस्थाको पुरस्कारोंका अभाव विफल कर देगा । आज जो मनुष्य कोई नयी बात सोच निकालता है या अधिक परिश्रम करता है उसकी श्रधिक रुपये मिलते हैं श्रीर वह इन रुपरोंको बढ़ा सकता है। यह प्रलोभन जोगोंसे काम कराता है। समाजवादी ज्यवस्थामें बहुत रुपया भी न मिलेगा, पूँजो भी न जुट सफेगी, फिर कोई श्रपना दिमाग क्यों लगायेश या दूसरोंसे अधिक परिश्रम क्यों करेगा ? इसका उत्तर यह है कि प्रलोभनपर काम करना अञ्चला और असंस्कृतिका द्योतक है। संसारके जितने स्थायी काम हुए हैं वह रुपयेके जोशसे नहीं हुए हैं। न तो व्यासको किसीते रुपये दिये थे, न शङ्कराचार्व्यको । फिर **इन्होंने फ़र्नि अपूर्व दार्शनिक अन्य क्यों लिखे ? चरकको किस** विश्वविद्यालयमें नौकरी मिली और वाल्मीकिके हाथवर दिस प्रकाशकने चार पैसे रखे ? तलसीवासकीने क्या यह कठ कहा है कि उन्होंने रामायणको 'स्वान्तः सखाय' लिखा ? यह कहनेसे काम नहीं चल सकता कि यह लोग कासाधारण महापुरुप थे। हम इस वातको स्वीकार करते हैं पर यह भी देखते हैं कि यह महापुरुप ही सब लोगोंको इन्द्रियनियह, श्रस्तेय, निलोंभिता आदिका उपदेश देते हैं। इसका अर्थ यह है कि इनकी रायमें साधारण मनुष्यका अन्तःकरण सदाके लिए पतित और स्तार्थी

समाजवाद

२७४

नहीं है। यदि उस परना क्याय साफ कर दिया जाय तो वह निर्मल हो सक्ता है। समाजवारी भी पेसा हो मानता है। उसको मनुष्यको नैसर्गिक परिजनापर निश्वास है। पर यह यह

त्रसको मेनुष्यको नैसर्गिक पिन्नतापर निश्वास है। पर यद यह देखवा है कि कुशिचा और बुरी परिस्थितने लोगोको ऐसा लालची बना दिया है कि बिना पेसेके कोई काम नहीं हरना बाहता। यदि परिस्थितिम सुधार हो जाय धर्थान् ग्रापण मिट जाय और सम्बे लिए मानवाचित सुविधार्ष ।मल जाय तथा

इसके साथ ही उनमा रिश्ता दी जाय तो फिर प्रशासनों की खादरफता न रहेगी प्रखुत होना सीह से खोर फेतल लोकहितके भारते प्रेरत होकर खंचनी पूरी शांक भर काम फरेंगी।
न कोई शारीरक अगसे जान जुरावेगा, न बुद्धिते काम तेनेते
रुकेगा। ज- पानमें कॅच-नीचका भाव मिट जायगा, जब काम
ोकसेवाकी टांटरे किया जायगा, जब अम जीवनण एक
आवर्षक खड़ा वन जायगा खार सव होगा खत अपनी पूरी

योग्यता छीर श्रीक भर काम बरने लग जायँगे, उसी समय सबा लोकतन्त्रता सम्भव होगी, क्योंकि उसी समय मनुष्य रूप-मुच सनुष्य होगा आर सब मनुष्योका बरानर भागा जाना सम्भव होगा। बरावरीया खर्थ यह नहीं है कि किसीमें किरोप प्रतिभा न होगी या प्रतिभागालीकी पूछ न होगी। बस्तुत प्रतिभाकी तभी कह हो सक्ती है जब ईर्यों हे पण तिरोभाव

हो और प्रतिमाना व्यक्ति समुदायका विशेष रासर्थ सेवक, अपन सम्मान्य । माना जाय ।

अपन समय सन्दर्शक अन्यायका मी अन्त होना । जिय विना विसी द्वाव या लालचके सभी अपनी सामर्थ भर अम कर रहे होंने, उस समय किसीके अमन्नी नाप तील परनेकी

श्रावरयक्ता न होगी। जैसा कि हम पिदले अध्यायमे लिख चुके

हैं, यह नापन्तील अन्यायसय है पर वर्तमान कालमें इसके विकास कोई और उपाय नहीं है। पर उस समय यह प्रयास निर्मेश होगा। जो सावजिक सप्डार सबके पूर्ण अससे सरपूर होंगे उनमेंसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्रस्ताने छनु- सार हो होगा। किसी यजदूरी देनेवालेकी आवश्यकता न रह जायगे।

उस समय समाजवादी व्यवस्था उन्नत श्रवस्थाको प्राप्त क्षोगी। इस ध्यवस्थाको दत्तरा सोपान कहते हैं। ★

इसके बाद सरकारकः रूपक्या होगा? न तो उस समय कोई ऐसा वग रह जायगा जिसका दुमन करना हो. न लोगोंसे जयर्दस्ती काम लेना पहेगा, न भोग्य व तुओंका यजदूरीफे रूपमें ।वतरण करना रह जायगा. फिर सरकारके जिम्मे क्या काम रहेगा ? एक)ग-व्यवसायकी व्यवस्थाकी तथ भी धावश्यकता रहेगी। यदि कोई इष्ट-प्रकृति या श्रमसे जान पुरानेवाला पैदा हो ही गया तो उसका भी नियन्त्रण करना होगा, पर जहाँ लोक-भत इतना जामत होगा वहाँ इन नामोंमें सभी लोगोंकी प्रशि-रुचि होगी और किसी विरोप सहदनकी आवश्यकता न होगी। जनता विभिन्न कामोंके लिए समितियों और परिपद बनायेगी पर इन संखाओंकी समता आजवलकी दण्डघारी सरकारोंसे म होगी। काम के अभावसे सरकार आप ही न रह जायगी। परन्तु जब सन्धार ही नहीं तो राज कैसा ? राजकी सत्ताका भी लोप हो जायगा श्रोर जैसा कि हम परद्रहर्वे श्रध्यायमें कह श्राये हैं एंगेल्सके शुट्टोंमें उस चरमावस्थामें विना किसी प्रयास राजके मुस्माका कह नायगा। 🗡

वह दिन कब आयेगा यह इस नहीं वह सकते। कभी आयेगा भी या नहीं, यह भी निश्चित हपसे नहीं कहा का देख पड़ने लगी है।

सकता। जैसा कि लेनिनने 'दि स्टेट ऐस्ट रेवोल्यूरान' में पहा है 'यह वात किसी समाजवादीके दिमागमें नहीं आयी कि वह यह बादा करें कि यह चरमानस्या व्यवस्य क्षा जायगी।' पर हत्क-न्यायके व्यतु-भर व्यवसककी प्रगतिनी जो एन क्षाचेनवाले का सकती है, उससे पेसी आशा और टह काशा की जा समती है कि पृथ्वीके भाग्य जागेंगी और वह उस दिनको हेवेगी। क्षभी बह काल बहुत दूर है परन्तु चिक्रिजयर उसकी हुँ धती क्षभी

इस पुस्तकका आश्म्भ इस समस्याको लेकर हुआ था कि

श्राज मन्द्रय हैं पर मानव-ध्रमाज नहीं है। लोग पारस्पारक रागद्वेष, कक्षह धीर युद्धके शिकार होकर एक दूसरेका धीर मनुष्यतास संहार कर रहे हैं। सार्थने खुदियोंको इतना कलु पित फर रखा है कि सम-खजन जो समाजका लक्त्य है सम्भव नहीं हैं। सबके हित विभिन्न छोर वृत्तरोंके हितोंके विरोधी है। इसका परिगाम प्रजीशाही श्रीर साम्राज्यरा ही है पर यह दोनों 'शाहियां' पेवल परिए।म नहीं हैं, कारण भी हैं। यह जुद्र प्रयत्तियोंको श्रीर जगाती हैं। समाजवादी इनको समुळ नष्ट करना चाहता है। वह उत्पादनके सावनोंको सावजनिक सम्पत्ति यनाकर वर्मसमय मिटा देना चाहता है। उसको इस बातकी आशा है कि मनुष्यसे तुच्छ हितोंका मोह छुडाया जा सकता है। यदि उसकी आशा पूरी हुई तो समाजतादी व्यव-स्थाको चरमातस्थाका नाम ही मानवसमाज होगा। उसकी नीव उस दिन पहेंगी जिस दिन समाजवादियोंके हाथमे अधि-कारका सूत्र आयेगा ।

ष्ट्रज विद्वानोंका इसमे यह आपत्ति है कि केवल छाथिक और राजनीतिक उपायोंसे काम नहीं चरा सम्ता, महुष्यके प्रभुत ष्याध्यारिक गुणोंको जागरित करना होगा । तभी समाज-का संस्थापन होगा, अन्यथा लोग फिर लोभादिक वशीभूत हो जायँगे । इम शाकाच न करके थोड़ी देखे लिए इसे मान तेते । हैं । पर ष्याध्यासिक गुणोंके अधेहण के लिए भी एक जिरोध परिस्था तथासिक गुणोंके अधेहण की लोभके द्वारा उन्नति करना सम्भव रहेगा, जवतक मञ्जूष्य दूसरोंका शोपण कर समेगा तथास इन प्रध्यासिक गुणोंको नींद न दुटेगी। समाजवादको हो यह श्रेय है कि वह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न पर देता है जिसमे यदि मुख्यमें छह ष्याध्यास्मिक गुणों हैं तो बहु पनए सकें। इस दृष्टिसे भी मनुष्योंके विदारे समुदायको समेट कर उसको सभाजमें परिणुत करनेकी चुमता सिवाय समाजवाद केंद्रोर किसा दूसरी चीयके नहीं देख पढ़ती।

## **अठारहवाँ** %प्याय

समाजवाद श्रीर समधिवाद

श्चमी तक इम इस पुस्तकमै वरावर समाजवादक्ष शब्द्र-का ही प्रयोग करते आमे हैं पर अब एक और शब्द्र मगाष्टिवाद ( यम्यूनिवम ) से भी परिचित होना आवरवक है। कभी इसका प्रयोग एक ही अर्थ में कर दिया जाता है पर साधारणतः अन्तर माना जाता है। ४ समाजवादं अन्तर्गत वह सब मत हैं जो वस्पाद-के साक्ष्मोंको वैयांकक सम्पन्ति माननेके विरोधी हैं। इन मतों में गब्द सोशांख्य और सिरिडकिलक्षकी भीति वन्यूनिकम यी है। अतः समाववाद समन्यवाची नाम हुआ और समष्टिवाद विरोधनाची। मानसंकी व्याख्या दूसरी है। इन निषयम में भी उनका अनुतामन करता हूं। अन के जनुसार समाजनाने ज्यवरथाक। प्रथम संपान समाजनाने ज्यवरथाक। प्रथम संपान समाजनाने के जिल्ला के किया है। प्रस्तुत उन्द्रोंने यों कहा है कि प्रथम मापान समाध्वादकी जिल्ला मुक्ति (जोना दला) जोर हिताय सोपान समाध्वादकी जिल्ला भूमिका (जेना दला) हो। इस मतने जातु सार समाजनादका जिल्ला कर समाध्वाद है। आ ज्यल समाध्वाद सार समाजनादका जिल्ला कर समाध्वाद है। आ ज्यल समाध्वाद किया समाजनादका कर समाध्वाद है। आ अपन सार्वाद सार समाजनादका समाध्वाद किया सार्वाद सार समाजनादका सार्वाद स

इस क्स्यू न्वम शब्दके लिए हिन्दीमें कही करी 'वर्गवाद' 
चल एडा है। यह सक्या गलत पर्योय है। जा समिष्टिगद 
कांभिदकों मिटाना चाहता है उसको वर्गवाद कहना उतना हो 
ग्यानस्तत है जितना कि सार्व निक रामस्यिमागको 
सार्वजितिक गन्दगी विभाग कर्ना। सम्भान्य यह भूल 
क्ष्यू किमको भारतमें प्रचलित 'नस्यू नव' शान्य 
सिकामसे 
हुई है। क्य्यू नक्षा यर्थ हुआ सास्प्रदायक । अतः 
क्षा्प्रदाय अर्थात् वर्गयानो आमक वर्गके आधिपत्यमा प्रतिपादन 
क्षा्प्रस्त है। यर यह आधिपत्य ना प्रतिपादन 
क्षाता है। यर यह आधिपत्य ना अर्थ 
क्षात्र । वर वर्ग दे ने होंगे तव रूप-आधिपत्य कहाँ से होता ? 
उपादपितिकी दृष्टिसे इस शन्दका सम्भन्य 'क्रयन' से हैं (यों 
उपादपितिकी दृष्टिसे इस शन्दका सम्भन्य 'क्रयन' से हैं (यों

'वम्यूनल' भी उसी स्रोतसे निकना है ) और इस व तको व्यानमें रखकर 'समष्टिबाद' अधिक ठीक जॅचता है क्योंकि इस नामसे यह त्पष्ट ध्विन निकलती है कि इस भवमें सारे समान, नागरिकें-की समष्टि, का सर्गेत्क्रष्ट स्थान है।

# **उन्नीसवाँ अध्याय**ः

## भूवल पर स्वर्लोक

इस पुस्तकका विषय तो पिछले अध्यायके साथ समाप्त हो गया। फिर भी लेखनी रखनेके पहिले मैं पाठकाफ साथ भविष्यमें एक बार क्लॅकनेके लोसको संवरण नहीं कर सरता ! इस प्रयासपर जो आपन्तियाँ चठायी जायंगी बनको में जानता हूँ श्रीर उनकी साधारताको स्त्रोकार करता हूँ। मिष्यकी जो मलक में सामने रखेंगा वह कल्पनाकी सृष्टि होगी पर यह पुस्तक तो उपन्यास नहीं है। इसमे गम्भीर विचार होने चाहिये, काल्पनिक चित्र नहीं। इसका यही बत्तर हो सकता है कि कन्पना भी बुद्धिका ही एक धरमें है और यदि निरङ्करा न कर दी जाय तो ्ससे भी छपादेव सोमग्री ग्राप्त होती है। कला स्रोर विज्ञानको उन्नति कन्पनासे काग लिये विना हो ही नहीं सकती: करपनाकी स्थान्य माननेवाला ग्राप्क राजपुरुप कभी सफ्छ शासक नहीं बन सकता। परन्तु कत्पनापर नियन्त्ररा रहना चाहिये। यह नियन्त्रणं ज्ञान और अनुमवसे प्राप्त हाता हैं। जो व्यक्ति जगतके भौतिकश्रीर मानस अङ्गांका जितना ही द्रन्द्रन्यायारमक ऋष्ययन करता है उसकी कल्पना वतनी ही प्रष्ट होगी धर्यात् इसके कन्पनापस्त चित्र स्तने ही सत्य निक्लेंगे । इसका यह अर्थ नहीं है कि इस प्रकारके अध्ययनसे प्रातिभ

दर्शनकी विभृति प्राप्त हो जाती है या भविष्यत्का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। न तो द्वन्द्वन्याय किकीको योगी यनाता है न ज्योतियी, पर कार्यकारणको शृङ्खकाको सममनेमे निसन्देह सहायता देता है जिसकी वजहसे अविष्यके सम्बन्धमे हड़ श्रनुमान किया जा सकता है। जो मनुष्य यह समम सकता है कि जगतका वर्तमान रुमान कियर है वह इसका भी अन्दाज कर सकता है कि काल पाकर इस सुकावका क्या परिशास, ध्या स्वरूप, होगा। 'यह श्रवश्य होगा' नहीं कहा जा सकता पर 'सम्भवत. ऐसा होगा' कहा जा सकता है और इस 'सम्भवतः' मे बहुत कुछ यथार्थता होगी । इसके कई चदा रूगा दिये जा सकते हैं। 'कम्यूनिकम पेएड गाडने थॉट'मे ए० एम० डेवारिनका 'कार्ल मार्क्स ऐएड दि प्रेजेस्ट शीर्पक एक लेख है। उसमे सम्बत् १६४४ का लिखा पंगेरसमा एक लेख उद्दूत है। उसमे उन्होंने लिया है कि एक महायुद्धका होना अवस्यन्मावी है। उस युद्धका खरूप भी चन्होंने इन शब्दोंमे दिखनाया है-श्रस्सी लायसे एक करोड़ सिंपादी एक दूसरेका गला घोटेगे आर इसके साथ ही सारे यूरोपको इस प्रकार का लायंगे कि टिई। दल भी उस तरह नहीं सा सकता। जर्भनीकी त्रिशत्वर्षीय युद्धकी भीपरावा तीन या पार वर्षीमे केन्द्रीभृत हो जायगी खोर सारे यूरोपीय महाद्वीशमें फेल जायगी—कहत, वीमारी, न केन्न सिपाहियों वरन जनसापारएका सम्यना छोड़कर वर्वरतामें पतन, ब्य द-साय और साखके यन्त्रका बुरी तरह विगड़ जाना, इन सब वातों-का परिएाम ब्यापक दिवालियापन होगा। पुराने राज श्रीर वनकी पुरानी राजनीति रत्स हो जायगी। दर्जनों मुख्ट धरणीपर लोटते होंगे पर कोई गदीपर बैठनेकी जिम्मेदारी लेने-को तैयार न होगा। यह वात समम्तमे न आयेगी कि यद्धका परिएाम क्या हु गा और कीन जीतेगा, कीन हारेगा। एकही

बात निर्धित है, सभी थड़ वार्वेंगे और वह परिस्थिति वरपन्न हो जायगी जिसमें अन्तमें अधिक वर्गकी विजय होगी।

गह वास्य महामुद्धसे छ्रन्थीस वर्ष पहिले कि गये ये पर मुद्धका किनना सवा चित्र स्वीचते हैं। अभी अमिक वर्गे कियरी नहीं तुत्रा है सम्मवतः इसी मकारके कुछ और महामुद्धों की जरूरत है पर उसकी किवायके अनुकूल पर्टिस्पति देश हो गये है। इसी प्रकार सन्वत् १९३६ में उन्होंने किया था कि महामुद्ध जर्मनीके सो कन्डेमाफोटिक इक्को, जो डम समय जर्भनीका समाजवादीदल था, गाइ देशा। यहां हुआ। इस इक्ने युद्ध के समय और उसके बाद पेमी दुर्यकता दिस्तवार्थ कि आप भी भीपट हुआ और हिटकरको वर्मनी का अधिनायक बना गया। १९४३ में पीनस का वेदिक प्रमें यह कियाना कि युद्ध वाद रुसमें क्रान्ति होगी साधारण यात नहीं है।

यह चदाहरण एं गेरसकी महत्ता प्रदर्शित करने के लिए नहीं प्रत्युत यह दिखलाने के लिए दिये शये हैं कि छुद्धिसे काम तोनेसे संविष्यक सम्बन्ध में काफी सफल कल्पना को जाती है।

सावप्यक सम्बन्ध स काफा संपन्न क्रम्पना का जाता ह ।

× एवं व वीर वेस्स कंप्रेजीके प्रांम्य होराक हैं। ४ गई वर्ष हुए
क्वाँने 'द्वाइम मशीन' नामको एक दोहीसी पुस्तकरों स्विष्यका
चित्र सीचा था। उसमें कन्होंने दिरावाया था। का पांद शोपणा
ब्वीर वर्ग सहुर्य काथम रहे तो ह्वार वर्षोम सम्यता ब्वीर
संस्कृतिना कोप हो जायगा। ४ शक्तमें कन्होंने एक नयी पुस्तक १
किसी है। उसका नाम है 'दि शेप क्राव बिग्ज हु कम'।
यह भी भविष्यका चित्र है। उसका आन्तम कंदा मनोरखक
है। इक्किसवी शताब्दीके मध्यका में समस्त प्रश्ली एक साथ
है। इक्किसवी शताब्दीके मध्यका में समस्त प्रश्ली एक साथ
है जायगी ब्रीर एक जनत्वारिया (वन्हें कीसिक।) सरकार के
स्त्री शासन करती होगी। बड़ वर्षी तक परिपत्रको बन्धे

दृदतासे काम लेता दोगा पर धीरे धीरे इसकी जहरत दम होती जायगी । परिपतकी एक बैठक मेगेबमे होगी । वहाँ बात

₹=?

धी बातमें यह प्रतीत हो जायगा कि वस्तुत अब मरकार शमन नहीं कर रही है, क्योंकि शासनशी आवश्यकता नहीं रही। अन्तमे निम्नाङ्कित घोपणाके साथ इस बैठककी बारवाई समाप्त होती है

"जगद्राजने छाटे छोटे राजोंको यता क्या था, अप वह भी

मबुष्य-निवनके पर्देसे गायन होती है। दीघकालसे मनुष्य शान्ति और अभवके लिए अन्बेकी तरह कोशिश करता रहा है। श्राज इस परिपत्की कृपासे यह प्रवत्न सफल हुआ है। पारपत्

ध्यन छुट्टी लेती है। यह समुक्त मनुष्यताका उपाकाल है। मनुष्यकी शहादतका जमाना गया। अन कोई गुलाम नहीं है कोई निर्धन नहीं है, कोई जनमना छोटा नहीं माना जाता। भौतिक जोवनके लिए सहुपँ समाप्त दुखा । उसमे निजय हुई ।

भन सबकी सत्यके निए और उस अनिर्वचनीय वस्तुके लिय जिसे सीन्दर्यं पहते है प्रयत्न करनेनी स्वतन्त्रता है हमको

जगन्त्री आवश्यकताओं ही पूर्तिके लिए अपने हिस्सेका काम करना होगा। इस जहाँ चाहें जा सकते हैं, जो काम चाहें कर

सकते हैं, जो सुरा चाहें भोग सकते हैं। शह धेवल इतनी है कि इस सुराभोगसे दूसरे किसीकी हानि न हो। चीर परिपत्. तुमको धन्यबाद !" इस घोपणाके साथ बैठक समाप्त हुई । उसके साथ हो परिपत्ने अपने आपको तोड लिया, जब सरकार ह न

उनकी भौति उत्म होता है। चक्रवर्ती प्रभु सरकार जिसने धन्य सब प्रमु सस्याधोंको जीतकर खपनेमे भिला लिया था श्रव

रही तो रानकी सत्ताका भा लोप हो गया। केल स्वास्थ्य, शिक्षा और सद्व्याहारकी तीन सतितियाँ रह गयी। इनके पास लोगोंके सद्भावके सिराय कोई दूसरी शक्ति नहीं थी। 🗡 उत्तर हमने मुविवाके अनुसार विशालों भूत, भविष्यत् धौर वर्तमान तिनों कालोंका प्रयोग कर दिया है पर यह सप्ट हि कि वेक्सने यहाँ अपनी जुिद्ध और श्वर्यनाने अनुसार अस्प्रया स्माप्या विज्ञ हमने सलहर्षे अप्याप्य समया। विज्ञ देवीचा है जिसका 'जिल्ल हमने सलहर्षे अप्याप्य किया है। यह समाजवादो ज्यन्या के द्विपित सोगानके शिवर हां जानेके बादकों वाते हैं। मेगोवकी घोषणांके वाद जगरपन्पित् धौर जगद्राजका स्थल रहत हो जाना जस अवस्थाका राह्म ही जिसमें परोल्यक अनुसार जागरिन लोकस्य सरकारको अन्तर्भक्ष प्रोर पर्यक्षका भार बना देवा छोर राज आपसे आप सुरक्त कर सह नावना।

पर ५ए तो पटाचेपके समयका चित्र है। बतुष्यको रामावतः यह जाननेकी जस्तुकता होती है कि वीचमे लोगोका रहन-सहन कैंसा होगा। इस सम्बन्धमें हम इहिनके 'मॉक्को हैज प प्लेन' से

पक अनतस्य देते हैं -

पुराने जमानेमे नगर वेसे वसता था ?

वीवमे एक क़िला श्रीर राजमदल हाता या ।

इस फैन्ट्रके चारा आर दूकानों और वाजारोंका घेरा होता था।
(इस घेरेके चारों कोर भारतमे तो शहरपनाह जमीत्
मारारफात दीवाद होती थी।) जब क्ल-काररजाने खुक्षने कारे
तो वह कुकानों प्रोर जाजारोंके घेरेके काहर खुले। इस तरह
कारदानों खोर उनके सावकी उमारतों, मोने घोर कुकारोंकि रहने को कीठायों जादिका एक घेरा दुकानों खोर कुकारोंकि घेरेके चारों कीर चन गवा। इन दूकानों, वाजारों खीर कार-रानोंके धीच-कीचमें रहनेके मकान होते थे। ज्ञच्छे मकान

राहरके वीचमे, साधारण घर बाहरी, आगोंमें बनते थे। नया नगर इन प्रकार नहीं बसाया ायगा। उसके बीचमे न तो गढी होगी, न महल, न याजार वरन् एक वड़ा कारसाना या विजलीघर।

प्रत्येक निजरीघर, भारताने और कारतानोंके पुद्धके चारों श्रीर नगर खड़ा हो जायगा।

नगरके हृदय खयाँत विजलीघर या कारखाना श्रीर रहनेके मकानोंके यीचमें किलेकी पत्यरकी दीवरें श्रीर तीम चलानेवाले भयावने युर्ज न होंगे । उनकी जगह हरी दीवारे होंगी श्रयीत् यारों श्रीर यहे बहे बाग श्रीर पाई होंगे । इनके बाद तब रहने-के सकान होंगे । इन वागोंके ह्नारा मकानोंकी चिमनियोंके शुरं श्रीर कांकितसे रचा हो लायगी ।

मकान और मुहल्ले भी स्व एक प्रकारके न होंगे।

धाज नगरों में सहकें इघर-जबर धनियमित रूपसे निकाली जाती हैं। इनके दोनों और मकान होते हैं। इनयप नरने वाले सिपाहियों में मींत सब मकान होते हैं। इनयप नरने वाले सिपाहियों में मींत सब मकार के मध्य भगसे सुर्व्यम कि खाँ में मेंति सब के माने के मध्य भगसे सुर्व्यम कि खाँ में माने होंगे। इनके दोनों और मानेदार पूच होंगे। मकान इस प्रकार बनाये जायंगे कि बनको सुर्व्यसे अधिक प्रकार कार्य के स्वर्ण पाठराजा, पुस्तकाल के बारें और कुटनी क्यारियाँ होंगी। बोडे कोडे मकानेकि बाद भी क्यारियाँ होंगी। इर दरवानेपर नीम, मीलिझी, नींचू, पार्यजात आपका स्वारत करेंगे।

नगरकी सेंडकोंपर राडराउडाइट घडघडाइटकी जगह चिडियोंका मधुर करूरव और पेडोंका प्रशान्त और आहादक मर्मर धुन पडेगा।आज जो शोरगुल हमको पागल किये रहता है उसका पता भी न होगा।

संत्थाएँ मकानोंसे दूर रहेंगी। लोगोंको शान्त और नीरव जगहोंमें रहना चाहिये।

सहकोंमें इतना पैदक या सवाध्यिंपर ज्ञाना जाना न होगा। नगर भी इतने बढ़े बढ़े न होंगे । यक लाखकी आवादीका नगर भी बढ़ा सममा लावगा।

र्माबष्यका प्रत्येक नगर वस्तुतः कारखानेमें कामकरनेवालीका गाँव होगा। ब्याजकल हर प्रकारके कल-कारखाने पर ही केन्द्रमें वना दिये जाते हैं। उस समय ऐसा न होगा। कारफाने सारे देशमें विचारपूर्वक फैला दिये जायँगे। मक्कति लोहा, फोयला, तेलं रुई श्रादि कच्चे सालको एक ही जगह नहीं पैदा करतो.

फिर सब फारखाने एक ही अगह क्यों रखे आये ?

यह तो नगर-निर्माशकी बात हुई। गाँव किस प्रकारके होंगे ? गांव होंगे ही नहीं। सरवारी धीर सम्मिलित खेतों धीर वारोंकि चारी श्रीर कृषि-कारधाने श्रयीत् श्राटा पीसनेकी चिक्तयाँ, दूध, दही सक्खन, धी वैबार करनेही जगहें, पर्लोही मसालेमें भरकर सुरक्ति बनानेके कारताने इत्याद होंगे। यह सब कारखाने खेतों श्रीर वागोंकी पैदावारको बाजारमें बेचने श्रीर घरोंमें वरतने लायक दनावेंगे । इनके चारी खोर नगर होगा। इमका अर्थ यह है कि नगर और गाँवका भेद सिट जायगा। किसान और मलदूर यह प्रवक्ताम भी गायण हो जायँगे। केवल श्रमिक शब्द रह जायगा। खेतमें, दपतरमें श्रीर कारलाने में रारीरसे और मिस्तप्कसे काम करनेवाले सभी श्रमिक कहलायेंगे। 🔀 🕻

यह वारों आजसे सुदूर मनिष्य, हजारों वर्ष बाद, आनेवाली नहीं हैं। कल्पनासे यह भी ज़िली गवी हैं पर इस कल्पनाके लिए दृढ आधार है। अपनी पञ्चवर्णीय बोजनाओं में रूसने

उपयु क्त दङ्गके कई नगरोको बसानेका आयोजन किया । करपना श्रीर खजको जागारित श्रीर प्रत्यचके चेत्रमे वानेका सफल प्रयस्त

हमारी ऑप्रॉजेंके सामने हो रहा है। जैसा कि इलिनने इस अवतरण्से बाडा खारो चलकर कहा है 'ममाजवाद अव कहानी मनशी कल्पना मात्र, नहीं है। हम स्वय उभका निर्माण कर रहे हैं। सविष्यके जो चित्र हुपने सामने रखे हैं उनके लिए दूसरे

प्रकारका ही मनुष्य चाहिये । जैसा कि ह स्वतहर्षे छाष्यायमे लिस छाये हैं, सम्रजवादियोंकी आशा है कि भावष्यत् कालका मनुष्य छानच मनुष्यसे भिन्न प्रकारका हागा । उस समयका समाज नागरिकोंके सोहार, निष्कामिता, सत्योगक धाषारपर ही चल सकेगा । समानजादियोंका खटल विज्वास है कि

तो क्या समाजवाडी भूवज़पर स्वर्जों क जाना चाहते हैं हैं हो खौर नहीं। यदि स्वर्ग स्वापित क्रिने वह अर्थ है कि सब लोग सुखी खीड समृद्ध हों, सब स्वस्थ और झानसन्पन्न हों तो वेशक हम स्वर्ग स्थापित क्रिने चाहते हैं। हम चाहते हैं क्रि मसुद्ध प्रातोक लिए अपनो मसुद्धता व द्वो बैठे। हमारी

सिंदियत्के मनुष्यमें यह गुरा स्वभावत पाये जायेंगे।

यह ब्राफाचा है वि कोग रोटीकी चिन्तासे मुक्त होकर अपनी सारकृतिक उन्मति करे। यदि मनुष्यमे कोई गुप्त ब्राध्यात्मिक इक्तियाँ हैं तो उनका मम्बोधन भी वसी श्वतायों सम्भव है। मन्त्रीमें ईर्च्या-द्वेपना स्थाव नहीं होता, ऊप-भीचन भा नहीं मिटता, युद्ध भी होते हैं। कमसे नम पुराख तो ऐसा ही वतहाते हैं। यदि यह वर्षन सच है तो हम ऐसा सर्ग नहीं

चाहते, हम पृथ्वीभर इससे अन्छी न्यास्ता चाहते हैं। यह असम्मन नहीं है। जो लोग पैसा मानते आये हैं कि मनुष्य बोान सन बोतियासे श्रेष्ट है उनको तो वह चात अनश्य स्वीकार कर लेनी चाहिये कि समुख्य अपने इस करमें और भोग وعت च्रेत्र प्रयोत् पृथ्वोको सर्वेनाय-मुकुटमस्त्रि, सच्ची वसुन्धरा, बना

🗴 यहुत दिनोंसे ममुख्यने हृदयसे यह प्रार्थना उठती रही है... भद्र करो मिः शृह्यसम देवाः, भद्र प्रयेमालिभर्यजन्नाः। स्थिरे। इ<sup>\*</sup> स्तुप्तुवा ् सस्तम् भः, ज्यरोम वेबहितं यदायुः ॥ हमारा विश्वास है कि समाजवार के द्वारा इस प्रार्थनाको मानव सफ्राभूत करेगा।

# वीसवाँ ऋध्याय

**छ**छ दूसरी समाजवादी धाराएँ पिछ्ने ष्राच्याचाँमें हमने समाजवादके जिस रूपको श्रपने सामने रखा है उसका प्रांतपादन फार्लमानसँ छोर एड ल्सने सथ से पिं ले कि या था। इसलिए चसको मार्क्सवाद भी कहते हैं। इस समय अपनेको समाजवादी माननेवालाम सबसे यही संख्या ऐसे लोगों की ही है जो फिसी न किसी रूपमें इसी बाटके असु-थायी हैं। इसका परिखाम यह हुआ है कि साधारखत. समाजवाद शब्द मार्क्सवादका पटवाय हो गया है। मार्क्सको छ।ना छानार्थ्य काननेवाले मय लोगोंके विचार प्रत्येक विषयमें एकसे ही हों, ऐशा नहीं है। इन जोगोंसे कई बातोंमें मतभेद हैं परन्तु अत्येक दल अपने को सच्चा मार्क्सवादी कहता है और मार्क्स तथा एक ल्सके शब्दोंको उसी व्याख्याको ठीक वतला । है जो इसके अनुबुल होती है। एक दूसरे का स्वरहन और विरोध यड़ी ही उप्पतासे किया

जाता है। यहाँपर इन साम्प्रदायिक भेदोंपर विचार करना अनावरयक है। सैद्धान्तिक मतवैपन्य तो योहा बहुत होता ही है पर नेताओंकी सहत्वाकांजा और उनका आपसी कलह इस वैपन्यकी जहका और भी पुष्ट करता जाता है। नीचा दिखानेकी इच्छा अपने ग्रतियोगी में बहुतसे सैद्धान्तिक छिद्र विख्लाती है।

पन्नु ऐसे भी समाजवादी समुदाय हैं जिनकी स्कृतिका उद्गाम प्रत्यक्तः या प्रधानतः माक्सं श्रीर एक्व क्ससे नहीं हुआ है। ऐसे लोग समाजवादी हैं परन्तु मार्क्सवादी नहीं हैं। समाजवादी होनेके नाते पूंजीशाहीका व्यन्त करना इनको भी क्षभीष्ट है और खार्थिक शोषपण्ये यह भी विरुद्ध हैं परन्तु पर्दे क्रन्यों में इनने मार्क्सवादक सिद्धान्त और उसकी व्यावहानिक नीति पसन्त्र नहीं है। यहाँ पर हम ऐसी तीन विचारधाराओं का उक्तेख करना प्रयोग सममते हैं।

#### फेंबिश्चनवाद*क*

स॰ १६१९ में इहतीयडमें फेनियनं सोसायर्जाका जन्म हुया। इसमें यस देराके वह गयन मान्य व्यक्ति समय समयपर सिन्म-लित हो चुके हैं। सिछनी वेग और उनकी पत्नी भीटिस वेग, प्रोहम वैडेस, रेमजे मैकडोनल्ड, वर्नडे शॉ, पनी वेसेएट--यह सब इसके सदस्य रह चुके हैं।

%केबियस एक रोमन सेनापति था। वह बहुत दिनोंतक घीरे घीरे तैयारी करके अपने शत्रु को जीतनेमें समये हुआ। उसीके नामसे फेबिअन शब्द निकला है। यह नाम क्यों चुना गया यह समुरायकी नीति देखनेते स्पष्ट हो जाकगा।

थोडेंसे यह वह सकते हैं कि कोविश्वन लोग, जिनका प्रभाव विटेनके वाहर नहींके बरायर है, यह सानते हैं कि पूँजी-शाहीका अन्त होना चाहिये और उत्पादनके साधनींका नियंत्रण समाजके हायाँमे होना चाहिये। बह भी ऐसा मानते हैं कि समाजके शरीरसे वर्गमेद को मिटा देना चाहिचे परन्यु इन कार्मोंके लिए वह उन साधनोंका उपयोग करना हानिकर और अनावइयम सममने हैं जो सार्क्स नहीं प्रधान हथियार हैं। फेवियन कहते हैं कि जगत स्वयं समाजवादकी धीर कुक रहा है। जो लोग व्यपने को समाजवादी नहीं कहना चाहते, जो सरकारे समाजवाद्ये सिद्धान्तीको नहीं मानना च हती, उनको भी ऐमे उपार्थोक्त आश्रव हेना पड़ रहा है जिनका आधार समाजवाद है। रेल तार जैसे कई ख्योगोंको सकारे चला रही हैं, ष्ट्राधे दिन कलकारखानोंपर नियंत्रण करना पड़ता है, को रुपया शोपराके द्वारा वसाया जाता है उसका बहुत बड़ा साग श्रायकरके रूपमे छीन लिया जाता है, बूदोंकी पेंशन ही जाने लगी है, गर्भवती कियों भीर निर्धन घरोंके बच्चोंके भररापोपस-शिल्लाका भार समाज अपने अपर लेवा जा रहा है। कई देशोंसे विवारोंको काम या भोजन देनेका भार राजने ले लिया है। परिस्थितियाँ लोगोंको इसी दिशामे डक्क रही हैं। प्रेंजी-पति भछे ही सङ्गाठत होते लाय परन्तु श्रीमकाँके सङ्गठनका हमस्य भी धन्तारराष्ट्रीय हो गया है और उनकी शक्ति भी प्रतिदिन बढती जानी है अतः वह अपने शोपकोंना सामना करनेमे श्राधकाधिक समर्थ होते वा रहे हैं।

ऐसी अवस्थामे कोनिद्धकी आग को अस्त्रकित करने और क्रान्ति करनेकी आवस्यकता नहीं है। ऐसे प्रयत्नोंसे धापने विरोधियोंको सतर्क और संयटित होनेका अवसर मिल जाता

है श्रीर अपनी प्रगतिमे याधा पडती है। श्रावश्यकता इस बातकी है कि जनमत प्रभावित किया जाय, लोगोंको शिला-स्तयों समाचारपत्रों, पुस्तकों श्रीर व्याख्यानीं द्वारा समुचित शित्ता दी जाय। सत्रसे बडी जरूरत इस बात की है कि मध्यम वर्गरी मनोवृत्ति वदली लाय। यही वर्ग पँजीशाहीका मुएय स्तम्म है । इसके साथ-साथ राजनोतिक संस्थाओं हा पूरा उपयोग करना चाहिये। अधिकसे अधिक लोगोंको अपबस्यापक समितियों के लिए मत देनेका अधिकार प्राप्त करना चाहिये, चुनावोंमें श्रपनी श्रोरसे बम्मीद्रार खड़े करना चाहिये श्रीर चुन जानेपर ऐसे कानून यनवाने चाहिये और ऐसी देशी विदेशी नांतिका पालन करना चाहिये जिससे समाजवादी व्यवस्था निकट खाती जाय । स्थानीय शासनसंस्थात्रोंने भी इसी प्रकार धुसना चाहिये। विभिन्न देशोंके समाजवादियोंकी पक दूसरेका सहयोग भी शाप्त होना चाहिये। इस प्रकार काम करनेसे प्रगति धीमी तो होगो परन्तु प्रति-कान्तिकी श्राशङ्का नहीं है। जो पाव श्रागे बढा वह पीछे नहीं पड सकता। किसी वर्गको खुलकर शत्रुता करनेका अवसा नहीं भिल सकता श्रीर शिचित लोकमतका समर्थन पदपश्पर प्राप्त होता रहेगा ।

## सिरिडकेट बाद

इसका पूरा नाम सिर्गएडकलिङम है। इस शब्दका ठीक ठीक अनुवाद करना कठिन है परन्तु व्यवसायसंघवाद महनेसे काम चल सकता है।

सिण्डिकलिस्ट भार्क्सवादी री ही भॉति पूँचीशाहीका विरोधी है और वह भी वर्गसंवर्षके सिद्धान्तको मानता है। वह भी

ऐसा वर्गहीन समाज स्थापित करना चाहता है जिसमें उत्पादनके मारे साधनीपर समाजका स्वाम्य हो परन्तु कई यातीम वह मान्संवादी से पूर्णतया अलग है। सोरेल, लागार्देल और बर्यकी रचनाव्योमें इस मतका सुस्यतया प्रतिषादन मिलता है। इसका प्रभावच्चेत्र प्रायः स्पेन और द्विस्ती , फांसतक परिसीमित रहा है।

सिरिटफिलच्या 'सिरिटफेट'से निकता है। सिरिटफेटफा वार्य है ज्यवसायसंघ, किसी ज्यवसाय विशेषमें काम करनेवाले श्रमिकोंका संघ। इन लोगोंको सन्मति है कि इस प्रकारके संघोंका जाल प्रत्येक देशमें विद्य जाना चाहिये। इन संघोंका संपटन फिसी राजनीतिक विचारके आवारपर नहीं, प्रसुत श्रमिकोंके वर्गहितोंके ज्ञाधारपर होना चाहिये। श्रमिकोंका केवल एक लक्ष्य है जोर होना चाहिये—पूँजीशाही जोर शोपक वर्गका सबैत: विनाश । कोई भी दुस्सा शदय हो, वह उनशी शक्तियोंको होत्य करेगा । अभिकाको राजनीतिक संस्थाओंसे बूर बहता चाहिये; न मत देना चाहिये, न सम्मीद्वार यनना पाहिये न शासनके काममें सहयोग करना चाहिये। अनको अपने तह्यकी सिद्धिके लिए उसी हाथवारसे काम लेना चाहिये जिससे उनको दशनेके लिए अन्ततीयत्वा काम लिया जाता है। पूँजापित और सकीर मीठी मीठी वार्ते मळे ही फरें परन्तु धानतमें वह दवाब और बलम्योगके मरोसे पर रहते हैं। र्धामकोको मी बलप्रयोगके लिए वैबार रहना चाहिये। चलप्रयोग व्यहिसात्मक भी ही सकता है धरन्तु क्रमशः वसका स्वरूप हिसातमक ही होगा। हिंसात्मक चलप्रयोगसे अभिकीको चर्ग-चेतना और त्यागबुद्धि बढ़ती है और उनके क्रियंचियोंकी भी आसे खुत जाती हैं, धनको यह अकट ही जाता है कि अब सममीतेका द्वार बन्द हो गया है।

सैयोताज । हड्ताल और यहिष्कारका श्रयं तो स्पष्ट ही है, सैयोताजना श्रयं है काममे बलपूर्वक वाधा ढालना । कलपुर्वोको एकडकर पैठ जाना ताकि कोई उनसे काम न ले सके, कारपारेम इस प्रकार डेरा डाल देना कि उसमें काम न हो

सके, मशीनों या उनके पुलोंको हटा देना या तोड़ देना, सामानमे आग लगा देना, यह सब सैत्रोताजके प्रकार हैं। इन सब उपायोंसे समय-समय पर काम लेते रहनेसे शोप कोंपर श्रीर उनके हितोंके रक्तों पर द्याव पड़ेगा श्रीर श्रमिकोंकी अवस्थामे सुवार होगा पर न तो सरकार अपने अधिकार छोड वेठेगी न प्रकीपति, इसलिए सघर्ष वरावर जारी रहेगा। होते-होते एक दिन ऐसा आ जायगा जब समस्त श्रमिक एक साथ अपना काम वन्द कर देंगे। यह 'महा हडतान' सिपिडकिलर'का शहास्त्र है। उसका विश्वास है कि उसके आगे सरकारका कोई दमन न चल सकेगा। रेल, तार, जहाज, पानीक्ल, विजली, सभी कारपाने चन्द-पुलिस और सेना चाहे तो गोली चलाये पर कोई अमिक काममे हाथ न लगायेगा। उलटे, याद वन पहेगा तो श्रमिक भी लुक छिपनर अकेते या टोलियाँ बनाकर, गोलीका उत्तर गोलीसे देंगे। इसके आगे विरोधियोंको मुँहवी खाता पड़े ी, पूँ जोशाहीका गढ ढह वायगा। सम्भवत इस अच्क अखरे काम लेनेकी आवश्यकता ही न पढेगी, विरोधी पहिले ही ग्स्तक सुका चुके होंगे परन्तु असी तो असिशोंको इसी बातको ध्यानमें रखकर चलना चाहिए कि उन्हें एक दिन महा हक्तालमें भाग लेना होगा। ऐसा करनेसे उनका सघटन प्रष्ट होगा और त्याग और तपकी आवना रह होगी। विजयके उपरान्त समाजका जो रूप होगा उसका काई

रएष्ट और निस्तृत चित्र इन बोगों ने सामने नहीं रखा है। ह,ाँ इतना स्पष्ट है कि इनके मतसे उस समय किसी प्रकारका राज, किसी प्रकारनी सरकार न रहेगी। न पुणिस होगी, न सेना। भ्यानीय और सार्वदेशिक सर्वन्यवसाय संघ-ऐसे संघ जिनमें सभी व्यवसायोंके प्रतिनिधि होंगे-वह तय फाम कर लेंगे जिनको जाज स्थानीय शासन संस्थाएँ और सरकार करती हैं। समाजनियोधी काम करनेवालोंका नियम्त्रण लोकमत करेगा और प्रत्येक व्यक्ति समाज की व्यवस्थाका जिसके हो द्वारा इसको सभी स्वाचीनताका सुख मिल संदेगा जागरूक

### पूग समाजवाद

इसको यूरोपमें गिन्ह सोशलियम कहते हैं। गिल्डफा ष्ट्रचं है पूरा। यह शब्द स्ववदार से निकल गया है क्वोंकि छाजमत हमारे समाज में पूरा नहीं रह गये हैं। व्यवसाइयोंके पक विशेष मकारफे सझडन को पूरा कदते हैं। सोनार, लोहार, क्ष-बार, मोची, दर्जी इन नवके पूरा ही सकते हैं। यदि आज सोनारोंका पूर्व होता तो पत्येक सोनार उसके श्राधीन हेता। किस प्रकार के मालंशी क्या वनवाई ली जाय इसका नियमन पूरा करता ; किसको सुनारीकी ।वद्या भिरमाई जाय और चीन्यताकी किस प्रकर परीधां करके स्वतन्त्र व्यावसाय करते दिया जाय, जो व्यक्ति इस नियन्त्रणुको न माने या कोई ऐसा काम ६२ जो इस व्यवसायकी प्रतिष्ठाक प्रतिकृत हो उसकी क्या द्यंड दिया जाय, यह संव वार्त पूरा तय करता। उसेने निञ्चयोंका समर्थन सरकालीन सरकार करती । आज हगारें देशमें यह सब व्यवसाय पैत्रिक हो गर्वे हैं, व्यवसाइयोंकी

क्रीन्यों और अधिकारों का चेत्र पूर्वोकी अपेदा बहुत संकृचित है। जिन देशोंमें जन्मना जातिकी व्यवस्था नहीं है वहाँ भी इस मशीन युगमें पूग टूट गये हैं या नामशेष रह गये।

कुछ विद्वानोंका मत है कि समयानुकूल परिवर्तन करके पूर्गोको पुनरुजीवित करना चाहिये। इन लोगोंमें जाजं ड ह. कोलका स्थान मुख्य है। पुगवादियोंकी संख्या बहुत थोड़ी है श्रीर श्रभीतक वायः इंगलैएडमे ही सीमित है। यह लीग भी

पूँजीशाहीफे विराधी हैं और शोपणका अन्त करना चाहते हैं परेन्द्र समाजवादी जगत्का जो चित्र इनके सामने है और

इसकी प्रतिष्ठाके लिए यह जिन उपायोंसे काम लेना चाहते हैं बह मार्क्सवादियोंसे भिन्न हैं।

इन्का पहना है कि श्रमिकोंको अपना संगठन हद करना चाहिये। संगठन कारीगरी नहीं वरन् व्यवसायके आधारपर होना चाहिये। जैसे, कातनेवालों, बुननेवालों श्रादि श्रलग-द्यालग रांच त होकर सब कपड़ा तैयार करनेवालांका एक सार्व-

देशिक शंघ हो और स्थान-स्थानमें उसकी शाक्षाय हों। इन संघोंको नियन्तर आन्दोलनके द्वारा अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिये ग्रीर अपने सदस्योंके स्वस्तोंको निरन्तर वृद्धि करते जाना चाहिये। श्रान्दोलनके सभी उपायोंसे काम लिया जायगा। हड़तालें भी की जायँगी। मत देने और व्यवस्थापक सभामें जानेसे बहुत लामकी आशा नहीं है परन्तु इस साधनकी उपेचा

. नहीं की जायगी । श्रमिकोंको छुछ व्यवसायोंको स्रतन्त्र रूपसे चलानेका प्रयत्न करना चाहिये । इससे उनकी आत्म-निर्भरता बढ़ेगी और दूसरे लोगोंको उनकी चमतापर विश्वास होगा। ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि सरकार क्षत्र ब्यवसायोंको, जैसे रेल या खानको, अपने हायमें लेले। इससे पूँजीपांतयों के एकाधिकारमें कमी होगी। पर मुख्य उपाय यह है कि अपने संगठनके बत्तसे सभी बहे व्यवसायोंमें अपना प्रभाव और यांपकार बढ़ाया बाय । खाज पूँजीपति श्रमिकोंको खलग खलग भर्ती फरते हैं, श्रतग-श्रतग निकाल सकते हैं, स्वयं उनका पारिश्रमिक तय करते हैं, स्वयं मैनेजरीं तथा दूसरे छापसरींको नियुक्त करते हैं। असिक धीरे धीरे इन सब होबोंमें छपना प्रमाव बढावें ताकि उनकी इच्छाके प्रतिकृत कोई भी काम न हो सके। कारपानोंकी व्यायका बँटवारा भी उनको रायके विदुद्ध न हो सके। जब मनमाना प्रयन्ध करना और लाम उठाना पन्द हो जायगा तो यह चात आप ही स्पष्ट हो जायगी कि पूँजीपतियोंका वर्ग निकन्मा है और श्रमिक सारा काम भाप सँभाल सकते हैं। वहाँतक तो ठीक है परन्त अस्तिम कर्म क्या होगा इस विषयमें एक राय नहीं है। कुछ लोग वहते है, कि इस अस्तिम अवस्थामें वैध उपायोंसे ही शेप स्वस्य श्रमिकोंके द्वायमें आ जायंगे, इसरे लोगोंका विचार है कि अनुकृत स्थितिमें फ्रान्तिमय उपायोंसे काम लेना होगा छौट उनके लिए श्रभीसे वैयारी करनी चाहिये। र्ष्याधकार माप्त होनेपर व्यवसायोंका सङ्गठन पूग श्राधार-

पर करना चाहिए। पषहा तैवार करनेवालोंक एक पूग हुआ, दर्जियोंका दूसरा, रानिकींका तीसरा, छापेखानेवालोंका चीया इत्यादि। प्रत्येक पूग अपने सीतरी प्रश्नमं स्वतन्त्र होगा। कपड़ा तैयार करनेवालोंका पूग सब कारखानोंके तिर रुट्टें मीत लेगा, काल करनेवालोंका परास्तिक तथ करेगा, अफसरोकी नियुक्ति करेगा, ठीक काम न करनेवालोंको एटड देगा, मशीनोंकी देखमाल करेगा और बना माल बेचेगा। इक्षी प्रकार दूसरे पूर्गोका काम होगा। ऐसी सहयाएँ होंगी जिनमें कई पूर्गीके प्रतिनिधि होंगे। इनके द्वारा पूरा एक दूसरेसे साल ले-दे सर्वेगे श्रीर श्रापसके ऋगडे निष्टा सर्वेगे । सबके ऊपर एक सार्वेदेशिक संस्या होगी जो सभी पूर्गाका प्रतिनिधित्व फरेगी। इसके हाथमें समाजके समस्त आर्थिक जीवनका नियन्त्रण होगा। युद्ध व्यवसाय ऐसे हैं जिनको स्यात् पूर्गोफे रूपमे सङ्गीठत न किया जा सके, जैसे प्रन्थकार या पत्रकार या पुरोहित। इनको तथा छोटे छोटे कारदानों और दल-कारियोंको खतन्त्र छोड़। जा सकता है। परम्त सार्वेजनिक जीवनके आर्थिकके अतिरिक्त और भी स्तेत्र हैं। इतना प्रवन्ध केसे हो. इस विषयमे इस्त मतभेद है। पक पक्का बहुना है कि मनुष्य जहाँ कमानेकी दृष्टिसे किसी विशेष व्यवसायका श्रमिक है वहाँ वह किनी धर्मिविशेषका अनुयायी है, इसरे देशोंके प्रति विशेष सम्मति रखता है, शिचा या विवाहके प्रश्नको किसी विशेष दृष्टिकोण्यसे देखता है। धोडेमे कह समते हैं कि वह केवल अमिक नहीं वरन

हैं। बाहम कह रूपत हैं। क वह करन झांगक नहाँ वर्ष मागरिक भी है। अन कोई ऐसी सम्या हाना पाहियें जो मागरिकों का प्रतिनिधन करे। वही सखा राज होगी। यह देशविदेशके उन प्रश्नोको देखेगी जिनको अपने अपने अवसायके हितको हिस्से चुने गये सार्वदेशिक पूगास्टासभाके सहरम नहीं निपटा सकते। दूसरा पद्म बहता है हि राजसका सुरी चीज है। कोरी नागासिका कोई नस्तु नहीं है। कोरी नागासिका कोई नस्तु नहीं है। कोरी मागरिका कोई सुस्ता नहीं है। हमें भी मागरिका को करा है। इसिलाए एक खोर तो उत्पादकों का सगठन पूर्वों क्रियों हमें इसिलाए एक खोर तो उत्पादकों सामा सगठन पूर्वों क्रियों सामा हमें स्वाप्त करा है। इसिलाए एक खोर तो उत्पादकों सामा सगठन पूर्वों क्रियों विज्ञाली एनपनी से भोज होने

विजली लेनेवालोंकी सामितियां हैं, इसी प्रकार अन्न लेनेवालों या कपड़ा लेनेबालोंकी समितियाँ बन सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पूग या समितिमें स्थान पा जायगा, बहुतसे लोग क्ष्रयोके सदस्य होंगे। कई बार्ते, जैसे बाजार आब या शिक्षा या सार्वजनिक खास्थको, मालको तैयार कानेवालों श्लीर मोल लेनेवालॉके स्थानीय प्रतिनिधि मिल कर तय एर सकते हैं। ऐसी ही एक सार्वदेशिक संस्वा हो जिसमें मिन-भिन्न मूर्गों और मोल लेनेवाली संस्थाओंके प्रतिनिधि हों। इसकी बह सब फाम सौंप दिए जायँ जो स्थानीय दंगसे नहीं किये जा सक्ते। युद्ध और सन्चिभी इसीके चेत्रमें होगी। इसकी यह तीनों उन बाडोंसे से प्रधान हैं जो मार्क्सवादसे प्रथक् मार्ग पर चलना चाहते हैं। मैंने यहाँ इनकी आलीचना काना धनावस्यक समम्त्र है। समाजवादके मूल सिद्धान्तीको सामने राजकर प्रत्येक समम्भदारको स्वयं विचार करना चाहिए कि किस मार्गसे चलकर लक्ष्यकी प्राप्तिमे सुगमता होगी। महीं कहाँ ऐसा देखा जाता है कि कुछ बड़े-बड़े व्यवसायों

का राष्ट्रीकरण हो जाता है अर्थात बनको सर्फोर अपने हायसे लें तेती है। इसकी राजायत्त समाजवाद कहते हैं। इसके साथ ही होटे न्यवसाय स्थानीय शासन सस्थात्राके हाथमें देखे जाते हैं। यह खबस्या देखनेमें समाजवादी व्यवस्थासे निकती-जुलती है परन्तु दोनोंसे वड़ा अन्तर है। सच्चे समाजगदी अवन्यमें प्रत्येक स्वस्य नागरिक अभिक है स्त्रीर अत्येक अभिक हत्पादनके साधनीका स्वामी है। वगभेदका सर्वया अमाय होता है। परन्तु यह राजायत्त समाजशाही दिसावनी वातु है। अभिक श्रीमक ही रह जाता है। बोड़ेसे व्यवसायोंको छोड़कर

२६८ ' समाजवाद

शेप व्यवसाय पुँजीपतियाँकै हायमें होते हैं। बर्गमेद ब्योंका स्यों बना रहता है। इतना अवस्य माना ना सकता है कि परिस्थितियों हे द्वावसे राजायत्त समाजशाही पूर्व समाजशादी व्यवस्थाती और बहुनेमें एक स्टेशन हो सकती है।

-:0:-

## इक्सीसवाँ अध्याय

# \_ मार्क्सवादमें संशोधन और उसकी आलोचना ★ कुछ विद्वानोंका सत है कि साक्येवादके मूल सिद्धान्तों क

सत्य होते हुए भी उसमें बहुत कुछ संशोधनकी आवरवस्ता है । इन संशोधकों की, जिनमें सर्वप्रथम स्थान बर्नस्टाइनका है, राय है कि कुछ बातों के समक्षनेमें माक्सेने भूल की, कुछ बातों के सम्बन्धमें वह इसिक्षय उचित निर्धाय न कर सके कि उनको उस समय पर्ट्याप साममा उचकुक्त न हो सक्षी खोर कुछ बातों की उन्होंने अतिरुपसे देखा। अब इन सब बातों की छोर ज्यान देकर उपयुक्त सरोधन काना आवस्य है, अन्यया समाजवादके

प्रचारमें वाधा पड़ेगी। यों तो इन लोगोंको कई वार्तोमें आपत्ति है पःन्तु इनके मुख्य आचेप चार हैं।

मानर्स और एड्रेन्सने यह कहा था कि सम्य जगत् पड़े वेगसे समाजवादी न्यवस्थाको और फुक रहा है, अब समाज-वादियोंका यह फर्तन्य है कि इस सुकावर्से सहायक हों और इससे लाम ठठाकर कान्त्रिको तैयारी करें। पुँजी पीरे धीरे

योहेसे हाथोंमे चली जा रही है। वड़े पूँजीपांत छोटे पूँजी-335 पतियांको हजम करते जा रहे हैं, पवतः एक श्रोट थोड़ेसे भावसभा रूपमा भारत जा १६ छ । प्राप्त हुआ हो। श्रीपका पूर्वीपति हें दूसरी श्रोर बहुवसे पूर्वीविहीन लोग हैं। श्रीपका मध्यवर्ग दोनों श्रोरसे पिसकर समाप्त हुआ जा रहा है। यह परिस्थित क्रान्तिके लिये सर्वथा अनुकूत है। इसके अतिरिक्त पूँजीसाहीका खन्ताई न्द्र उसका शतु हो रहा है। कमा मालकी सरमार हो जाता है, वाजार भर जाता है, माइक नहीं मिलते, घाटा होने लगता है, कारखाने बन्द हो जाते हैं, सजबूर बेकार हो जाते हैं, कभी शाजारॉकी स्रोजमें बढ़ाई ज़िहती है, कृतिम बाकारी बदायों जाती है, लोगोंको खुब पारिश्रमिक मिलता है। कभी मिलोंके वन्त्र होने से मान कम तैयार होता है, महंगी पड़ती है, कभी बंकोंका दिवाला निक्लने लगता है। जी देश शोपराफे लिये चिनित किये नामे हैं या वर्णनवेश बनाये जाते हैं उनमें घीरे घीरे व्यवसाय राहे होते हैं छीर वह भी प्रति-योगिता करने लगते हैं। इससे शोवक देशको धरका लगता है। यह सब दोप पूँजीराग्रहीसे दूर नहीं हो सकते और इनके द्वारा पूँजीशाहीका पतन होगा और समाजवादी व्याखाकी स्थापना में सहायता मिलेगी।

यनंस्टाइन इन मातोंको यथार्थ नहीं मानते । वह फहते हैं कि यदापि यह सच है कि कुछ थोड़ेसे जोगेकि हाणोंने बहुत सी पूँची केन्द्रोम्नत होती जा रही है परन्छ इसके साथ ही छीटे नोगोंकी सस्या भी बहती जा रही है। अटके देशके पेरो लोगोंकी सस्या बहती पर है जो किसी कम्पनीके हिस्सेदार है या कार्ये पास क्या जमा करके या सक्ति किंके काराजपर ज्याज था नहें हैं। इनको पूँजीपति कहा जाय था न कहा जाय परन्तु इनका क्या अपनेको बहा रहा है, इसजिये वह

<sup>भ्वनोस्टाइनका दूसरा आचेप इतिहासकी आर्थिक व्याख्याके</sup> सम्बन्धमें है। वह भी ऐसा मानते हैं कि सामृहिक जीवनमें षार्थित स्थितका स्थान बहुत ऊँचा है और समाजभी संस्कृति, राजनीति, द्रहनीति आदिका उसकी आर्थिक व्यवस्थासे श्रभेद्य सम्बन्ध है। श्रार्थिक व्यवस्थामें परिवर्तनके साथ साथ घोर यतामें भी परिवर्तन हुआ है बतः किसी समाजके आर्थिक इतिहासका आलोचनात्मक अध्ययन इसके पूरे इतिहासकी रूपरेखा दें सकता है। पर वह इसके आगे जानेको प्रस्तुत नहीं हैं। रूपरेता देते हुए भी आर्थिक इतिहास पूरा चित्र नहीं दे सफता। मनुष्यको आर्थिक उद्देश्य शेरित करते हैं पर यह केवल उनके बरामें नहीं रहता। सते ही आर्थिक व्यवस्था सथका मूल हो परन्तु राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक श्राचार-विचार, लोकिङ आचारपरम्परा, साहित्य, आदिना चतन्त्र प्रभाव भी यहुत प्रवत होता है। जो उन्नत समाज है <sup>डनमें</sup> मतुष्य प्रत्यत्त रूपसे आर्थिक उद्देश्योसे कम और परार्थ भाषी और आष्यात्मिक आदशींसे अधिक मसावित होता है। ऐसे समाजकी गतिविधिका झान उसकी आर्थिक व्यवस्थाकी गातिविधि मात्रके अध्ययनसे नहीं हा सकता। यदा-मान जगत्के आर्थिक संघर्ष मात्रको देखकर यह अनुमान कर लेना कि समाजमें छान पूरी क्वान्ति होनेत्राली है सूल है। इसी मकार यह मानना भी भूल होगा कि ह॰ एक बार छार्थिक व्यवस्थाको समाजवादके सिद्धान्तोंके अनुकूल वना त्रेनेसे समाजका सारा स्वरून प्लट देंगे। अिंगारकार्यको मार्क्सने जितना महत्व दिया है। और

उसको जिम प्रकार शोपएका माप्द्रख बनाया है उसका भी विरोध किया जाता है। मानस के अनुसार श्रमिकको चवनी ही

मजदूरी दी जाती है जितने में उसका पेट भर सके और वह कुशल यंत्र की तरह काम कर सके। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उमके वाल वर्षों का भरण पोषण भी मजुदूरी में अन्तर्भूत होता हैं। इसके सिवाय श्रमिक के काम का लाभ श्रतिरिक्तार्थ के रूप में पूँजोपति को मिलता है। यह जितने ही अधिक श्रमिकों का शीपए। कर सकेता, जितने ही अधिक व्यक्तियों के अतिरिक्तार्थ को हस्तगत कर सकेगा उत्तवा ही उसको अधिक लाभ होगा। साथ साथ, संबंहारा वर्ग बढ्ता जायगा और दूरिंद्र से दूरिंद्र-तर होता जायगा । इसके फल स्वरूप क्रान्ति का होना अवश्य-म्भावी है। आलोचकों का कहना है कि यह सब धारराए न्यूना-चिक भारत हैं। पूँ जीपति के लाभ में अतिरिक्तार्थ भी अन्तर्भूत है परन्तु सब बही नहीं है। कक्षामाल रख दिया जाय और मजदर जम। कर दिये जायं, इतने से ही कारसाना नहीं चलता। प्रवंत की जारद्यकता होती है। जिसने ही अधिक अभिक होंगे, जितना ही अधिक कवा मन्त होगी, तैयार करने की किया जितनी ही पेचदार होगा उतनी ही अधिक देख देख करनी होगी, सैनडों यारों की पहिले से सोचना होगा। प्रजीपति इन धातों को करता है, इसलिए लाभ को हस्तगत करता है। यह लाभ की शक्तम रुपयों में उसके निरीच्छा का मूल्य है। जहां पूँ जीपति न होंगा वहां सर्कारके रूप में समाज के पास यह रूपया जायगा। रूसमें ऐसा हो हो यहा है। पूँजीपित अपनी सम्पत्ति अपने उत्तराधिकारियों को न दे जा सके इसका प्रवन्ध मले ही किया जाय परन्तु यह मानना भूल है कि वह निरा शोपन्हे । एक स्रोर यात है। यदि लाभ ऋर्तिरिक्तार्थ पर ही निभैर करता तो जहां जितना श्रियक श्रातिरिक्तार्घ मिटता श्रायीत जितने श्रियक श्रमिक लगाये जाते वहां उतना ही अधिक लाभ होता । इसका

303

तात्पर्यं यह होना चाहिये कि ज्यवसाय की श्रपेका खेती में श्रिक लाभ हो परन्तु ऐसा नहीं होता।

यह भी नहीं कहा जा सकता कि श्रमिक केवल जीवन यापन भर मलदरी पाता है और बराबर दरिंद्र हांचा जा रंश है। यदि जीयन-यापन में सिनेमा, रेडियो, थिएटर, मोटर को भी शामिल कर लिया जाय तब तो इसरी बात है अन्यया व्ययसाय क्ष्ट्रण उन्नत देशों में अमिकों को अम के वर्ष, से कहीं व्यधिक मजदरी मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के श्रमिक घरोंपर रेडियो रखते हैं, अमेरिकामें ऐसे बहुताते अभिक हैं जिनके घर मंदिर हैं। धीरे धारे सब इसी स्तर पर आते जा रहे हैं। उनकी आर्थिक दशा पहिले से निरचय ही अवती है। यह ठीक है कि वढ़ रत्यादन के साधनों के स्वामी नहीं हैं पर यह यहना ठीक नहीं है कि वह बरायर दृख्दि होते जा रहे हैं। यदि ऐसा होता को सबसे पहिले क्रान्ति इन्हीं देशों में होती पर यह सब जानते हैं कि इसकी कोई सम्भावना नहीं है । जिटेन या धरी-रिका में, क्रान्तिकारी समाजवाद कभी पनप नहीं पाया।

धालीवकों की राय में सार्क्स ने इन्द्रात्मक विकास के जो सिद्धान्त स्थिर किये हैं वह भी सभीवीन नहीं हैं। विप्रतिषेध के विभित्तपेध को लीकिये। यदि यह सिद्धान्त पूर्णत्या दीक है तो इसका तिक्कर बचा निकलता है, इसको सीविये। महुष्य पिहते जंगली था। वसकी अवस्था में क्रमशा परिचर्तन होने तथा। माना भेद से शुक्ष भेद के नियम के अनुसार जंगली अवस्था विप्रतिषेध हुआ, महुष्य सम्ब हुआ। अव बच्चा होता? क्या यह माना जाय कि इसका भी विप्रतिषेध होगा और मनुष्य सम्ब्यका उत्तरा ध्र्यांत पुन: लंगली हो जायमा? यूँ औशाही व्यवस्था का विप्रतिषेध समाजवादी व्यवस्था है। जब यह पूर्ण स्पेस संस्थित हो जायगा तो इसका भी त्रित्रियेच होना चाहिये। तो फिर किती न किसी स्पर्ने पूँजीशाही काली चाहिये। वया मार्क्स के अनुगयो ऐसा मानने का तैयार है श्री यदि नहीं फिर विग्रतियेथ वाला सिद्धान्त ठीक नहीं है।

इसी प्रकार इतिहासमें सब जगह वर्गशंघर्ष ही देखना, प्रत्येक उथल प्यल की तहमें वर्गरांघर्ष को ही हु हना भी भूल है। मार्क्स और एंगेल्स ने विज्ञान के उस महातथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया जिसको और सबसे पहिले मालधुसने ध्यान आकृष्ट किया था। इसीको डार्बिन्ने विकासवाइमें अवनाया रूच तो यह है कि पद्गीर-ने माल्युस स्रोर हार्बिनकी विज्ञानवेता माननेसे ही इनकार किया। इसी अकार ए पूर्वप्राहने उन्हें इन विद्वार्तों क मन्तव्यों पर गम्भीर विचार करने से रोक दिया। मालधुस का कहना है कि भोज्य सामग्री को अपेदा भोक्ताओं की शंख्या अधिक तेजी से बढ़ती है। यदि अस्य की बृद्धिका सम १, २, ३, थ. ५ ही तो भन्नकां की वृद्धि का कम १, २,४, ८, १६ था 2. 3. ६. २०. द होगा । हाथियोंको बहुत देर में वच्चे होते हैं और उनकी संख्या भी कम होतो है पत्नु यह हिसाय लगाया गया है कि एक जोड़ा हाथी की सन्तान ७४० वर्ष में अस्ते मराते । ( एक करोड़ नव्वे लोख ) १,९२,००,००० हो जायगी एक सीपी की सन्तान चार पीढ़ियों में, ६६, ०००, ०००, ०००, ०००, ०००, ०००, ०००, ०००, ०००, ०००, हो. जायगी । फिर पृथिवी पर,हायी श्रीर सीभी ही नहीं रहते । इसका पांग्साम यह है कि हम निरम्तर संपर्य होना देखते हैं। बनस्पति, श्रोपधि, फीट, पतंग, पशुपत्ती-सर्वत्र संघर्ष है, व्यक्ति, व्यक्तिमें, समूह समृह में जाति जाति में, सपर्य है। यही लीला मनुष्य समाज में देख पड़ती है। जीविका के लिए सबका सबसे युद्ध होता

मानस्वाद्में संशोधन श्रीर इसकी श्रालोचना ३०४

रहता है। साधारणुवः यह काम सभ्यता के पर्दे में होता है परन्तु आवरवकता पहुने पर मुस्टिमहार और शस्त्र-प्रहार की भी नीवत आ जाती है। यद किसा देशकी जनसंख्या बढ़ जाती है तो फिर वहाँके लोग या नो अन्त जिना मर जायं या हैजा महामारी जसे रोगों के शिकार हो या फिर धनके वसने के लिए नधी मूर्नि मिले। डार्विनने सप्रमाख दिखलाया है कि प्राखियकि विकास धौर विस्तारक मचान कारखाम बीवनसंघर्यकी गणना है। माक्सीके ब्यालोचकांका कहना है कि पुराने इतिहासमें जहाँ बगैसपप था वहाँ यह जीवनस्रवर्ष भी था। इसका प्रभाव वर्गशांपर्पेके मभावसे वलश्चर या। आगेके लिए भी मार्क्सका यह कड़ना पूर्णतया ठीक नहीं है कि पूंचीबादसे साम्राज्यशाहो उत्पन्न होती है। साम्राज्यशाहीके जड़में जीवनसंघर्य है। जिन राष्ट्रोंनी जनसंख्या वह रही है वह क्या खायँ, फहों ऑप ? स्वानेके लिए सनको व्यवसाय चाहिचे, व्यवसायके लिपे कच्चा माल क्यार वा हार चाहिये, वसनेके लिए मूर्ग चाहिये। इन सम बावश्यकताओंकी पूर्तिके लिए साम्राज्य हूँ है जाते हैं भौर जायँगे। जीवनसंघर प्रकृतिको देन है। यह आगे चलकर सब देशोंमें समाजवादी व्यवस्था हो जाय तब जहाँ भी जनसंख्या कड़ जायगी वहाँ के लोग घवराकर भूमि हुईगे। यदि शान्तिसे इसका प्रवन्य हो गया वो ठीक है, नहीं तो लहाई होगी। जब प्रायोपर जा बनती है तो सञ्चता मूल जाती है। इससे वचने हे दो ही उपाय हो सकते हैं। या तो छोग इतने बुद्धिनान स्त्रोर समय हो जाय कि उतनी ही सन्तान उत्पन्न करों जितनी भांच्य साममी हो या समुद्रके जलसे, वायुत्ते. पहाड़ोंके पत्थरोंसे, रासायनिक उपायोंसे, ऐसे भदय बनाये जाँद

जिनके लिए खेती खिनहान की आवश्यकता न हो आर भूतलके नीचे भा व सत्याँ यस जाय।

निकट भिर्द्धियों इन वार्तोको सम्भावना नहीं देख पहती। निकट क्या सुद्द भीवच्यों भो सम्भवतः ऐसा न हो पायेगा। तिकट क्यांवनसम्बर्ध रहेगा ता न तो सार्वभीम समाजवादी व्यवस्य हो पावेगी न राज्ञसत्वाको लोग हो पावेगा। राजका कह जाता करवलके सेत्र '।

यह तो तील आलोचकों को कार्टा हुई। ४वन्स्टीइन जैसे

सेलक, जा भाक्स बहुक मुलतत्वांको सानते हुए भी उसके व्यावहारिक रूपमें सुधार करना चाहते हैं, कहते हैं कि इस बातका प्रयत्न न करना चाहिर कि कान्त्रिक द्वारा चूसरे वर्गोंकी दवाकर सबैहारावमें के हा हाथों में रासन का सूत्र तिथा नाय। इस प्रकारका आधानावकर आनावरक आरे हानिकर हो।।। जो काम जनमतकी शिका, उत्तरत ओर निरन्तर प्रचार, रासन शंरधाओं के समुचित हथागा, राजनीतिक आर्न्होजन द्वारा आंक्याक्यों समुचित हथागा, राजनीतिक आर्न्होजन द्वारा आंक्याक्यों समुचित हथागा, राजनीतिक आर्न्होजन द्वारा क्यांक्यार प्राप्ति, कोकस्त्रात्मक शासनके विस्तार तथा अमिकों की चेतना और योग्यता का बुद्धिके द्वारा होगा वह छोटा मठे ही

इन ब्यासेपोंको छेकर बहुत राह्यार्थ हुआ है। इनको अवैज्ञानिक, प्रतिगानी, ानस्सार कह कर दाना नहीं जा सकता। इनके सम्बन्ध में प्रत्येक समाजवादीको विचार करना चाहिये और विचार करना चाहिये और विचार करना चहित हैं। इस ममय कोई मोक्संबाद। यह कहनेका साक्ष्म नहीं कर सकना कि पूँचोंका कांतकाल आ गया उ या विश्वकानिन निकट है। बहाईमें केवल स्पक्ती विजय नहीं हुई है, अमेरिका निक्य, फांस और चोनकी भी विजय नहीं हुई है, बमेरिका पर न्युनाधिक स्सका प्रमान पड़ा है,

हो परन्तु उसका परियाम स्थायो होगा । 🗡

# बाइसवाँ अध्याय

## भारत श्रीर समाजनाद

यह पुरतक समाजयादके सिद्धान्तके सन्धन्यमें है, इसका भारतीय राजनीतिसे कोई प्रत्य- सम्प्रन्य नहीं है। परन्तु हम इस देशका प्रशिवितको छोरसे तटस्य भी नहीं वो सकते। यहाँ भी समाजरादा विचारीपर गम्भीर मनन ही रहा है। बहुतसे लोग यह सीच रहे हैं कि हमकी मार्क्सके पर पर जलना होगा, जन्यना देशका कत्याण नहीं हो सकता। मान्सके पथ पर चलनेका ष्यर्थ सायारणत यही हो सकता है कि रूसका न्यूनाधिक अनुकरण किया जाय।

समाजबादके विरोधियोंको भी कभी नहीं है। युद्ध लोग तो सताजवारका इसी ज़िये माध्तके ज़िये ऋदितकर समस्त्रे हैं कि बह परिचमचे आया है। परन्तु इतनेसे वो वह त्याच्य नहीं हो सकता। क्या निदेशी हानेसे यूरोपवालोंके लिए वेदान्त और योग त्याच्य हैं ? क्या पारचात्य होनेसे इस ऐलोपैयी चिकित्मासे काम नहीं लेते ? रेल झाँर तारका श्राविक्तार भी तो परिचममे ही हुआ या । क्लिक्सियानका ऋन वठाना मूस्ता है, गुफ-दोप-

विदेनोंसे सन्यन्ध भी रतना पड़ेगा, वर्तमान कालकी सभी सम-स्याओंका हरू परना पहेगा । इसलिए उसे पारचास समाजवादका भी आश्रय लेना होगा या कोई दूसरा खपाय जो उससे भो उत्तम

🥍 भारतीय संस्कृतिको प्रतिकृत्वताकी बात भी उतनी हो निःसार है। विश्वसाकृतके इतिहासमें भारतक। स्थान श्रादरणीय है। भारतीय जनता इस संस्कृतिपर अपनेको वधाई दे सकती है पर अनुचित गर्ने करना पागलपन है। यह यहा जाता है कि हमारी स कृ'त अध्यात्म-मूलक है। इस कथनमे चाहे जहाँतक यथायता हो और इमका चाहे जो अर्थ हो पर यह तो कोई भी नहीं कह सकता कि सभी भारतीय आध्यात्मिकतामे निष्णात हैं। सजहब के नाम पर दम्भ और अना नार, सामाजिक उत्पीइन, दरिद्रता कृपनोपर जुल्म-ज्यादती, सहकों स्त्रीर घरोंमे स्त्रियों स्रोर वर्चाके सामने प्रश्लील गालियाँ, मूळी गवाही-इनमेसे कोनसी बात श्राध्मातिमकताकी चोतक है ? क्या लोग गरीवी और यीमारीमें व्यसन्तुष्ट तथा ऋघीर नहीं हो उठते ? कितने मनुष्य—सदक

306 पर विचार करना चाहिए। भारतमें भी भूमिपर व्यक्तियोंका मिल-मालिकों में आये दिन मागड़ा होता है। आज यहाँ कार-खाना बन्द किया जाता है, क्ल वहाँ हड़ताल होती है। यही

वाते पश्चल्य देशोंमें भी होतो है। याद भारत स्वतन्त्र होता तो भारतीय साम्राज्यशाही भी देख पड़ती। जांबन-सप्राम इतना उत्कट ६ कि अय भारत आधान इ काल की विशेष गाओंसे अपनेको नहां यचा सकता। उसे मशोने भी रखनी पहेंगी,

हो द्वंदना पड़ेगा।

काम कर रहे हैं। किसानोंके लिए लगान देना कठिन हो रहा है. ऋएएक। योम उनको कमर तोड़े डाल रहा है। मजदरों और

खता है, दे बड़े कल-कारखाने खुलते जा रहे हैं, लाखो मचदूर

जाने दोजिये, कितने परिडव, संन्यासी या मुल्ला फकीर—समा-३०९ पिस्य होकर बैठते हैं १ कितने साधु-संन्यासी मठाधाश हैं १ कितने ब्राह्मण रिलोच्छ बृचिसे चीविकाका निर्वाह करते हैं ? फिर आंतर हमारी आध्यात्मिकता कहाँ लिपी पड़ी हैं ? हम हसरे देशवाजों से इस समय किस वातमें भिन्न हैं शिक्सी समय सरस्वतीके तटपर सामगान होता था और श्रीमच्छकराचार्ट्यने शारीरीक माध्य लिखा था, इतनेसे ही इस आज अध्यासमृति कड़तानेके अधिकारी हो गर्वे १ क्या माफे वे मांके ईरवरका नाम तेते रहना ही व्याच्यात्मकता है ? यह गम्भीर परन हैं। यदि इम इनपर विचार करने ता यह प्रतीत हो जायगा फ इमारी संस्कृतिमें ऐसा कोई तत्त्व नहीं है जो हमको पृथ्वीके छौर महान्यों से मिन्न यना दे जीर समाजवाव को हमारे लिए अग्रास

पर इसका छार्य यह नहीं है के हम अवनी संस्कृतिको सुला र्षे । समाजवादी व्यवस्था श्रूच्यमें स्वापित नहीं होती। उसके पात्र महत्व हाते हैं और महत्व किसी सास परिस्थित, किसी विशेष संस्कृतिमें, ही पत्ने होते हैं। लिखान्त एक होते हुए भी देश-काइ-पात्रके भेदसे उसमें स्यवहारमें भेद हो सम्ता है। न तो आज भारतको सतयुगके समय तक लीटाना सम्भव है न बसे मिटेनकी नकत बनाना सम्यव है पर इसके साथ ही चमको रूस था क्सी अन्य देशको नकल बनाना भी उचित नहीं है। 🗴

यह अन्तिम बाक्य यों ही नहीं लिखा गया है। अमी तक तो इस पुरतकमें समाजवाद, ययाचतः मानस्वाद, दे प्रमाधिक रूपका सैद्धान्तिक निरूप्य हुव्या है परन्तु जब उसको काज्येमं परिणात करना होगा तो प्रत्येक देश के विचारकों को उस पर हर पहलू से मनन करना चाहिये। हम भारतीयों का ५ ह कर्तव्य

305

#### समाजवाद -है कि इस प्रइन पर गम्भीरतासे मनन करें। मार्क्सवादी कार्यन

रोली धोर उसका दार्शनिक आधार, दानों का आजोच्यांवपय यशाना चाहिये। 🗴 जहाँ तक कार्य्यशैलीकी बात है रूस पर स्वभावतः दृष्टि पहती है। उस देशको सबसे पहिले समाजवारी प्रयोग करनेका अवसर मिला और उसकी सीभाग्य से लेनिन जैसा नेता जिला । 🗡 पृथ्वी भरके समाजवादियोंके लिए रूस तीर्थ हो गया. रूसकी हार-जीतको समाजवादी मात्रने व्यपनो हारलोत मान विया। द:ख-की बात है कि रूसने बहुतोंका निराश किया। इस नैराश्यका चित्र ससानीके तोशांतिकम रीकंसिडर्ड तथा श्रध्यापर अजनारायण के मार्क्सिंग इज देखमें खुष छांचा गया है। रूसने ध्यमोघ सैनिक शक्तिका संचय किया. यह निर्विवाद है। यह भी निर्विदाद है कि रूसमें कोई पूँजीपति नहीं हो सकता, कल कारलानोंका स्वामी या तो राज है या स्थानीय शासन सस्याए या सहयोग सिर्मितया-लोगोंमें शिक्षा और संस्कृतिका प्रसार है, जनताकी आर्थिक दशाका सधरना भी िविवाद है। पर इतने से ही समाजवादी व्यवस्था नहीं हो जाती। जहां वक यह बार्ते समाजवाद के प्रथम सोपा के अन्तर्भत हैं वहाँ तक इनमें से कई या सब को वह देश भी घरतते जाते हैं जो समाजवादी होनेका दावा नहीं करते। वर्गाहित समाजका अस्तित्व प्रयोग की सफलता की कसीटा हो सकता है। कहा जाता है कि अब रूसमें बर्गभेद नहीं है। लेनिन के शब्दोंमें सभी लोग स्वतंत्र और बरावर हैं. इसी लिये नये जासन विधान को लोकतंत्रारतक रूप दिया गया है। पतन्तु रूस के शासकांका यह दावा मान्य नहीं है ।वहां पू जीपति नहीं है परन्त बामदिनयों में बहत भेद हैं। प हले कम्युनिस्ट दल के स्दर्यों पर यह बन्धन था कि बह बड़े बेतन नहीं ले सकते थे, अब यह बन्धन उठा दिया

गया है: बुशल कारीगरों, सम्बद्धों, इख्विनियरों, क्लाकरों प्रत्यकारः, वहे श्रहताकधाकी श्राय साधारम् श्रमिकाकी श्रायसे कई युना प्राधिक है । जहाँ साधारण मनदूरी ५० रुवल है वहाँ कुछ बोम ३०,००० हवेल तक कमाते हैं। अपने बड़कॉकी जी सम्पत्त छोड़ाजा सफती है उसकी सोमा बढ़ा दो गयो है। सरकारा श्रापुके काग्रज सरिवने वालों को ७% ब्याज सिलता है। यह गुद्ध अनिर्धत वृद्धि है। इस प्रकार सम्बग्नों का नया वर्ध वन रहा है और वन गया है। यहां लोग स्तासक हैं, कल कार-खानीके प्रवन्धक हैं। फखतः न तो राजके नेकार ीकर महने के कोई लक्त्य हैं, न जनताफे आधकारोंको बुंद होनेकी ष्पाशा है। राजकम्मचारियों जोर स्वयसा के प्रवन्यकोंके हाय में शासनका सूत्र चला गया है यह प्रवन्धक भी राजके ही भूत्य हैं, इसलिये यह फह सकने हैं कि बास्तविक श्रायकार नौकर-शाहोके हाथमें है। इस नौकर गड़ीके सदस्य जनतामें से ही काते हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि पिताकी अगह पुत्रको ही मिले। परन्तु इतना होने पर भी यह नदी कह सकते क जनताके हाथमें अधकार आ गया है या वह शासनको प्रमावित कर सकती है। तिब्बतके लामा सामु होते हैं, वह विवाह नहीं करते, धन बटोर कर अपने घर नहीं लेजाते परन्तु गर्हा सारा अधिकार इन होगांके हाथमें है, जनताका द्खल नहीं है। सामान्य जनतासे ही आने हैं परन्तु विशेषाधिकार बनके प्रयक् यन। देते हैं। त्यसमें कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं रह सनता। पिछले उन्न वर्षों में शासनके बहुतसे वरोधी, जिनमें लेनिन के कई ऐसे पुराने साथी कान्तिकारी नेता भी थे जिनके कारण क्रान्ति सकत हुई थी, कृष्टे सच्चे अभियोग लगाकर स्ट्युके घाट उतारे गये। स्टालिनकी नीतिके विरुद्ध मुंह स्थालना

यमलीक्सी खोर प्रश्वान करना है। इस प्रकारकी खांचनायकता से खोर चाहे ने लाम हाता हो परन्तु व्यक्तियातव्यका हनन हो जाता है। इसको समाजवादके दितीय सोपानका मार्ग नहीं कह सकते। अ
अक्तारको साम्राज्यसाहीका भी वृद्ध बुझा है। अ
पोत्तरबमें एक प्रकारको साम्राज्यसाहीका भी वृद्ध बुझा है। अ
पोत्तरबमें हसत्त्वेप करके जवरहत्ती ऐसा सक्तीर बनवायों गई
है जी हर बातमें इसका साथ है। बहुतसे देशमक पोत्त इस
लिये विपद्मस्त धना दिये गये हैं नि वह इस फठ्युतली सक्तीरका
विरोध करते हैं। ईरान के तेल पर इस की खाँख है। तेल के ठेके
के लिये ईरान सक्तीर पर पहुत दवाव डालागया है। एस्प्रीतियो,
तैरदीया खीर लिशुपनिया लिस प्रकार सोविष्टत सम मे पिलाये
गये खीर फिनलैंटक से जिस प्रकार समाबा सोव लिया गया वह
राष्ट्रवादी भीरोंकी पुरातन शैलोंक अनुकुल तो है पर उसकी

सकाई देना सना नवादियां क निय दुष्कर हो जाता है। कर्यु-निस्ट इसको साम्राज्यशाक्षा कहना पसद नही करते परन्तु यह मानना होगा कि यह वार्ते साम्रा यशाहा दिशामें बहुत दूर तक जा रही हैं।

जा रही हैं।

पैता प्रतित होता है कि सामारण जनना राजनोिक झीर व्यावसायिक शाननका बीम्स उठाने के बोग्य नहीं है। स्यातन्यह बोग्स उठाना चाहती भी न हो। शासन कोई करे, यदि जीवनकी सागारण आवश्यकताय पूरी होती रहें और सनरेर बहुत छेड़-छाड़ न करे तो लोग इसकी परवाह नहीं करते कि शासन कीन

साधारण आवश्यक्ताय पूरी होती रहें और सर्वोर बहुत होड़-हाह म करे तो लोग इसकी परवाह मही फरते कि शासन कीन कर रहा है। परन्तु नहा व्यक्तिशास्त्र्य न होगा, सर्को अपनी आलोचना सहन करने को वय्यार न होगी, वहाँ होड़हाड़ होगी ही। सर्कोर जावनके सभी क्यों पर करी हुटि रराना चाहेगी और मङ्गेक बदले बजनती होतो जायगी। ^

कारखानोंमें काम करानेके दो प्रकार होते हैं। एक तो यह ३१३ हैं कि इतने घंटे काम करने पर इतनी मजदूरी मिलेगी दूसरा यह है कि जो जितना अधिक काम करे उसका उतनी ही अधिक मज-दूरी दी जाय। वो कार्यगर आज ३ करवे एक साथ समाजता है वह यदि कल ४ करघेसंमाल ले तो मज़दूरी भी उसी छनुपातसे घड़ा दी जायगी। मार्क्स तथा दूसरे समाजवादी आपायोंने इस दूसरी पद्धांतकी तीन निदा की है। उनका कहना है कि यह ूँजी-पतियां की चाल है। अभिकको प्रलोभन देकर चूस लेनेका साधन है। परन्तु बाज रूसमें इस पद्धतिका बढ़ा जोर है। इसकी स्तालानोविषम कहते हैं, क्योंकि पहिले पहिल इसे स्तालानोव नाम के एक कोयला खोदने वाले मजदूरने चलाया था । चीरानी पंचगुना सजदूरी की लालच में श्रमिक चीगुना पंचगुना काम फार रहे हैं। यह बात तो समाजवादी व्यवस्थाकी छोर लेजाने व्याज रुस विश्वकान्त से वहुत दूर चला गया है।

वार्वमीम कन्युनिस्ट महासमा, कोमिस्टर्न, तोह दी गई है। लड़ाईके दिनोंन रूसको ब्रिटेन और अमेरिका जैसे पूँजीवादी देशांसे सहयोग करना पदा है। सहाई के पहिले भी रुसकी वैदेशिक नीति इस दिशामें सुक गयी थी। अपनी रक्ताके लिए रूसको ऐसा करना पड़ा, फलतः उसने विश्वाम समाजवादी कान्ति करानेका लो कभी सङ्कल्प क्या या बसको छोड़ दिया। लेनिनने कडाया कि सर्वहारा वर्गका साम्राज्यवाही मध्यम वर्गसे निजना विश्वासघात है। उनकी रायमें राष्ट्रसंघ नये साम्राज्यवादा युद्धशी नैयारीका उपकरण या। परन्तु रूस राष्ट्रसंपमें सम्माकत हुआ। उसने ईंबीवादी देशोंसे सन्पियों की। वहाँ तक क्रान्ति इसने क्यानेकी बार है, १ मार्च सन् १६३४

ं समाजशाद ' ' ર્જેક

रूसके शासक सब बुष्ट हैं, ऐसा मानना फठिन है। तथ फिर यही कहा जा सकता है कि परिस्थितियोंने उनको विवश कर बनाना है, उत्पीदन और शोपएकी जगह समता और शान्तिको स्थापित करना है, तो वर्गमेद मिटाना होगा, समाजवादी व्यवस्था कारम करनी होगी, परन्तु इस इमारे समाजवादको मार्क्तवादसे हुछ मिन्न आघारों पर खड़ा करना होगा।

पेसा विचार नहीं था।" रूसको जात्मरत्ताक लिए दसरोसे सम्धि करनेका पूरा अधिकार है परन्तु को लोग यह आशा निराशा जरूर होगी।

को स्टालिनने श्रमेरिकाके विख्यात पत्रकार राय हायर्डसे बातचीतके बीचमें कहा "यदि आपजोग समऋते हैं कि रूस पड़ोसी राजोंके स्वरूपको भरतना चाहता है, श्रीर वर्र मी वलपूर्वक, तो छाप भूल कर रहे हैं। यह ठीक है कि यदि वनका स्वरूप बदल जाय तो रूखका प्रसन्नता होगी पर बदलना न यदलना छन राजोंकी इच्छा की बात है।" हानर्डने पूछा "क्या इसका तात्पर्यं यह है कि रूसने ायश्वकान्ति कर:नेके विचारको छोड़ दिया है।" स्टालिनने उत्तर दिया "हमारा कभी भी

रखते रहे हों कि वह विश्वकान्तिका सकिय नेता बनेगा उनकी आखर रूसमें ऐसा क्यों हुआ, उसको शुद्ध आनितकारी मानश्रीवादकी परिपाटीका व्यवहारमें क्यों परित्यांग करना पहा ?'

दिया। पर क्या यह परिस्थितियाँ केवल रूसके सामने शी गा उनका सामना प्रत्येक ऐसे देशको करना पड़ेगा को समाजबादको श्रपनायेगा । यदि सबको ही वही विपत्ति फेलनी होता और हारकर पश्चम्रष्ट होना पड़ेगा तो फिर तो ऐसा प्रतीत होता है कि लक्त्यमें ही छुछ दोप है. माक्सवाद हमारे रोगोंकी यथार्थ श्रीपथ नहीं है। /यदि हमको मानवजगत्नो मनप्यसमाज

भारतीयों को इन वातोंपर गम्भीरतासे विचार करना होगा। भारतीय समाजवारी फोबियन नहीं बन सफता। वह 🕸 क्रामिस्ता की अभिवाय्यताके सहारे नहीं वैठा रह सकता। क्रीमक्ता को अनिवाय्यवाका स्वर बह लोग उठाते हैं जिन रा विश्वास है कि ऋमिक विकास व्यानवार्य्य है, ऋान्तमय उपायोंसे काम नहा वन सरता । भारतवासी मानवस्वभार की पतित मानकर भी नहीं बैठ सक्ता । उसको क्रान्तिके लिये राज्यारी करनी च।हिये, क्रान्तिके द्वारा श्रायकार प्राप्त करने को तैय्यार रहना चा।हवे। फ्रान्तिका साधन हिसा होगी या छहिसा, यह परि स्थितियाँ पर निसर करता है परन्तु हिसा दाया व्यक्तिम, एक बात समम लेनो चादिये । रूनी कन्युनिस्ट और उन र अनुय थी ऐसा सानते हैं कि यदि हमारा उद्देश्य ठीक है तो हम किसी भी साधनसे काम ले सकते हैं। इस ऐसा नहीं मान स्कते। ह-को साध्यके । य साथ साधन की छद्धता पर भी व्यान रतना होगा। मूठ, वेइमानी, घोता देना, मिन्स हैं छार सबुद्देस्य की सिद्धिने भी इनका उपयोग करना निन्त है। हुती बुढ में मारना भी हिसा है छोर सोते में छुरी मॉक देना या दिए दे देना भा हिसा है परन्तु हम बुद्धका समर्थन कर सकते हैं, दिप छार छरी या नहीं। यह भी विचारणीय है कि सर्वहारा का श्राधनायरस्य स्थापित किया जाय या नहीं। इसका अवसर भी जल्दी नहीं मिलेगा परन्तु ऐसा प्रयत्न करना भी स्वात् बहुत अच्छा न होगा। भारत चेसे देव में तो यह स्वम छोट ही देना चाहिये। करोड़ों किमानों को गुट्ठीसर सर्वेदाराफे पीछे, चलाना चचित न दोगा।

<sup>&</sup>amp; The inevitability of gradualness

उसका धनुसरण भी हम नहीं कर सकते। किसान अपना हित नहीं सममता, उसका नेतृत्व समाजवादियों को करना होगा ऐसे दुपायोंसे भा काम जेना होगा जा आरम्भमें अप्रिय लगे

परन्तु थोड़ेसे व्यक्तियों को अपनी बुद्धिक आधार पर राजशक्ति का व्याथय लेकर लाखों करोड़ों मनुष्योंपर ऐसा कठोर शासन नहीं करना चाहिये। मलाई करनेके नशेमें ग्रुराई भी हो सरती है। सबसे बड़ी वात यह है कि ज्यांक्तके नागरिक श्राधिकारों का श्राहरण कशिव अयस्कर नहीं हो सकता। आपण और सिरानका स्वातन्त्रय होना चाहिये । सर्कार की जालीचना करने का अधिकार होना चाहिये, सर्कारको वदलनेक। अधिकार होना चाहिये। यदि समाजवादी सचमुच लोकहित की व्यवस्था करेंगे तो देशका बहुमत उनके साथ होगा। देशमे दरिद्र, निर्धन श्रमिक, अधिक हैं। जमीनदार, महाजन, पूँजीपति, कम हैं। जो सर्कार साहस और निष्ठाके साथ समाजवादी मीतिको व तेगी पूँजीशाही और अनर्जित युद्धिको यन्द फरेगी. शिचा का प्रसार आरे लोगों की आव बदाने ४। खदान करेगी उसका आसन दृढ़ रहेगा। परन्तु यदि वह विराध और आलोचना का मुह बन्द कर देगी तो अपनेको निरंकुरा घना लेगी। य, निरंक्षशता अधिनायक्दर का रूप प्रदश कर लेगी, फिरती कर्मा न कमी उसके विरुद्ध विद्रोहका विस्फोट हुए विना नहीं रह सकता। अनियन्त्रित अधिकार ऋषितुल्य मनुष्यको भी खराब कर देता है। समाजवादी व्यवस्थाके रहते हुए शुःसन का क्या रूप होना चाहिये, इसका विस्तृत विचार मैंने श्रपनी पुरतक व्यक्ति खोर राजमे किया है।

यह मानना होगा कि लो सर्कोर इस प्रकार स्थापित होगी वह श्वारम्भ में वगदीन नहीं होगी। इस यह नहीं भूल सकते कि भारत पतन्त्र देश है। यहां इसको अवसे पहिने विदेशा शासकोंसे छुटनारा पाना है। यह कास सुद्धी भर श्रमिक नहीं कर सकते। श्रीर बार्तों में मतभेद और हितभेद होते हुए भी समा वर्ग विदेशी शासन का अन्त देखना चाहते हैं। सब की क्रान्तिकारी शिन्ति बराबर महीं है परन्तु कुछ न कुछ सहानता सदसे ही मिलेगी। किसी की ध्येचा नहीं की जा रकनी क्योंकि जो हमारे साय न होगा वह बिदेशों शबु का सायी होगा। जब सम के सम्मिलित वद्योग से स्वाधीनता प्राप्त होगी तो फिर एक बार डस स्वापीनता का पल भी सब ही भोगेगे, साबी सर्वार में सब ही सम्मिलित होंगे। यह समस्य रद्धना चाहिये कि जब में 'सव' राज्यका प्रयोग करता हु तो उससे राजा नवाद और यहे प्रमीन-दारों को नहीं गिलता । यह लोग स्वतन्त्रता के आन्दोलन से सम्मितित नहीं हो सकते। प्रजीपति साथ दे सकते हैं। प्रजी-पति का येटा भी पूँजीपित होता है क्रिभी धनिक बननेना पूँजी यटोरने, का हार दूसरे के लिए यन्द्र नहीं है। पूँजीपति जमीनदार और राजा नवाव की भाति वैतुक प्रसालीका समर्थेव नहीं होता। वह शिक्षा का पश्चवाती होता है और लोफरन्त्रका सासन पसन्द करता है। इस लिए वह प्रतिगामी शास्त्रों का साथ नहीं देता। पराभोनता के कारण इसके वाणिज्य व्यवसाय को प्रगति भी रुकी हुई है। जुमीनदारों और राजा नवावों की ती विदेशी सर्नार रचक है परन्तु भारतीय प्रतीपतियों के मार्ग का कांडा हो रही है। फलत हमारे यहाँ जो राजनीतिक खान्डोलन होगा उसमें प्रधानतया तो निम्न मध्यम वग- अध्यापक, दकोल, डाक्टर, दुपतरॉने काम करने वाले, किसान, छाटे व्यापारी-मान

र्शः⊏

लेगा श्रोर श्रमिक माग छेंगे पर कुछ हद तक पूँजीपांत भी साथ हेंगे। इसका परिखाम यह होगा कि आरम्भ में जो लोकतत्रात्मक शासन होगा उसपर मुख्यतः 'नम्न मध्यम वर्ग का आधिक प्रभाव हागा। इस वर्गमा सुकाव समाजवाद की खोर स्वभावतः होता है। यद श्रमा से भारतीय समाजवादी प्रयत्न करें तो इस वर्ग में समाजवादी विचारों का प्रचार कर सकते हैं और इस बात की नी डाल सकते हैं कि स्वतन्त्र मास्तकी राष्ट्रीय सकार श्रीर धारासभामें समाजवादी विचारवाली का ही हाहल्य हो। इस इन्त में सर्गद्वारा धर्म का अधिनायकत्व तो नहीं होगा परन्तु स्तव दातों को मिलाकर देशकी व्यवस्या रूस से कम समाजवादी न होगी। इसके आगे वढ़ कर वह समच्टिवाद की सीढ़ी तक ऽ,।यीयानक्षीयहर्भे २,ही कह सकता। वहां तक पहुँचना या न पहुँचना कुछ तो इस यात पर निर्भर करेगा कि पृथ्यों के दसरे देश कियर जाते हैं और बहुत कुछ इस बात पर कि हम सभाजवाद के शुद्ध मार्क्सवादी रूपको खंगीकार करते हैं या उसके दारीनिक आधारी और दूसरे सिद्धान्तों में कह परिवर्तन करते हैं। मेरा टढ़ विश्वास है कि पूँ जीशाही मानवसमातको सुख-समृद्धि, शान्त्रि स्त्रीर संस्कृतिके लिये घातक है स्त्रीर उनका इस्मृतन होना चार्षि। जब तक शोपक और शोपित वर्ग रहेगे

समृद्धः, तारिज जारिए। जब तक शोपक और शोपित वर्ग रहेगे खयात् जबतक शोपण होगा सब तक कलह, दासता और अशान्ति वर्ग रहेगे। इसांलये इस प्रकारका वर्गेभेद भी मिटना चारिए। इसां समाजमें समुच्ति जमति हो सकती है जिसमें सामाजिक और आर्थिक ज्यवस्था समाजबाद देंग पर हो। इतना ही गरी, यह भी आवश्यक है कि राष्ट्र-ग्रष्ट्वी अवियोगिताका स्थान ध्यान्या राष्ट्रीय सहयोग जब प्रत्येक राष्ट्र

भारत और समालवाद ध्यपने यहां पूँजीसाहीको द्या चुका हो और मकृतिकी दी हुई क्रिपन और खानज सामग्रीका वस्ताग, थोड़ेसे व्यक्तियोंके नामके लिए नहीं वरन् मनुष्यमात्रके मलेके लिए किया जाय। में ऐसा भी मानता हूँ कि अनुकूल स्थिति आने पर समानवादी व्यवस्थाको स्थापित करनेके लिये कान्तिमय उपार्थोसे काम लेना भी श्रमुख्त नहीं है। हिसा-श्रदिसाका परन यहाँ स्वतन्त्र रूपसे नहीं हुटता। यह व्यापक प्रश्न है। यदि राजनीतिक कार्यचेत्रसे हिंगका बहिष्कार हो जाय तो समाजवादी भी उससे काम नहीं ले सफता, ष्यन्यया जय तक सकारोंको किये हिमासे काम लेना चैथ माना जायमा तबतक उसके विरुद्ध वाम्शीलन करनेवालीका भी ऐसा करना चन्य होगा। अधिकार प्राध्त करने पर समाजवाशीकान्ति-कारियों का लोकतंत्रमुलक शासनव्यवस्था कायम करनी चाहिये धीर उसीके द्वारा ध्रपने विचारों को कार्व्यान्वित करना चाहिये। यह निविवाद है कि जिस सकार के रहते पूँजी शाही कीर जमी-नवारी प्रयार्थ रह जायँ वह समाजवादी सर्वार नहां कहता सकती। परन्तु कार्व्यतीली के पीछे वह दार्रानिक वचार होते हैं जिनके आयार पर वह सड़ी को जाती है। अत्येक कार्य्य का कोई न

कोई बहेरय होता है। दर्शन शास्त्र हमको मसुष्य का पुरुपार्थ, इसके जीवन का परम कह्य, पहिचनवाता है। साध्य के आहु-फूल ही साधन होता है। जसा लच्च सामने होगा वैसी ही काय्य-मेरा मतमेद समाजवाद की दार्शनिक विचारघारा से है। द्ध तवादा दर्शन लगत् की श्राध्यात्मिक राजनीतिक, भौतिक, वीदिक, साम्प्रदायिक और सामाजिक समस्याची को ग्रुजना

नहीं सकते, यह काम तो कोई श्रद्ध तैवादों दर्शन ही कर सकता है। मानगंबादी दर्शन बाहे तम्लाह है। यह उसकी अच्छाई है।

परन्तु उसनी बृटि यह है कि वह जिस मुलतत्व मैटर-प्रधानन्का

320

प्रतिपादित करता है वह जड़ है। इसी जड़ पदार्थ से चेतना का विकास हुआ। बाहर परिस्थितियोंने उन गुणोंका प्राहुर्मीय कराया है जिनको हम सद्गुण कहते हैं और मनुष्यता की शोभा मानते हैं। चेतनाविशान्द प्रधान को ही हम आत्मा कहते हैं। मृत्यु के समय चेतनाका लोग हो जाता है और क्यान्य विनष्ट हो जाती है। इस लिये मार्क्सवादी के सामने व्यक्ति और समाज के पेहिक जीवन को सुख्यवस्था का ही लक्ष्य है। बह किसी खन्य जीवन को सुख्यवस्था का ही लक्ष्य है। बह किसी खन्य जीवन को सुख्यवस्था का ही लक्ष्य है।

मैं ऐसा मानता हूँ कि जगत्का मूल पक खद्वय चिन्मय

पदार्थ है। इसे बेदान्तफे आचार्य्य महा फहते हैं। यह चेतन हैरबरसे भी परे और सुहम है। मायाके द्वारा वह ईश्वर और फिर क्षतराः महागारमा और एक जढ़ पदार्थके रूपमें अधिक्यफ होता है जिसके सांख्याचार्य्य प्रधान यहते हैं। इसके स्वरूपको ठीफ ठीफ न पहिचानते हुए अक्तेशव इसीको मेंटर फहता है। इसीसे अन्त-म्रखान, इन्ट्रियों जा और भीतिक जातका विकास हुआ है। विकासक्रम संस्थिकी पुस्तकोंमें दिया हुआ है, मैंने ' भी भारतीय स्वृन्दिकम विचार तथा चिद्धिआसमें उसके हुछ धर्मोंपर विचार किया है। इस विकासक्रमका विस्ता पिता न का विषय है और सभी दार्गिनक्रवाद इस सम्बन्धमें प्रशानिकों के क्याने । नाने के लिये वाय्य हैं।

भीतिक षम्यनमे पड़ी हुई भी आत्मा अपने स्वरूपसे पृयक् नहीं हो सकती। बह स्वरूप नाहे कितना भी आवृत हो परन्तु मिट नहीं सकता। आत्मा निरन्तर बन्धनोंको तोड़कर अपने उम स्वरूपमें स्थित ोन, चाहती है। प्रत्येक आत्माक यही प्रयास है, इसीलिये प्रज्ञानवशात सब आपसमे टकराते

हैं। सबका लड़ब एक ही है और बिना एक दूसरेके मार्गने पावा डाले सब उसको शाप्त कर सकते हैं पर अविदाके कारण एक दसरे के मार्गके करटक बन वाते हैं। हमारा प्रत्येक काम हो शक्तियोंके संघर्षका परिशाम है. विविका स्वतन्त्र होनेका प्रवास और चाहरी परिस्य त । जीवके प्रयासके दो प्रवयत हैं. कारमाका चैतन्य स्वरूप छोर उसमें पुनः स्थित होनेकी छोर मुकाय तथा भिद्यली अनुभृतियों से गाँवजत खुद्धि । भिद्यली अनु-भतियोंमें बह सब प्रभाव धन्तर्गत है जो इस शरीरमें तथा श्रारीतनारमें प्रकृति और दूसरे बीवांसे टकरानेसे बसपर पड़े है। बाहरी परिस्थितिके भी दो खंश हैं। एक तो आकृतिक द्विषय, फल-पूर्वे तथा अन्य जहवात, इसरे प्राय जीव थीर उनके विचार और व्यवहार। यस इन्हों शक्तियों के संपर्वसे जगत ही प्रयति हं ती रहतं है। जो मनुष्य सगाजकी गैतिविधिका अध्ययः कन्ना चाहता हा और उनमें सुधार करना चादता हो उसको व्याचार, धिचार, कारून, शिक्षण, सामा जफ सहाठन, शासनपद्धति, आर्थिक व्यवस्था, सभी बातों पर ध्यान देना होगा । आर्थिक व्यवस्थाना महरा बहुत थड़ा है, पर रसाको सम हुछ नहीं माना जा सबता। जो कोग सामाहक जीवनके नियन्त्रमा करनेवाले हैं उनको यह वात व्यानमें रखना होगी कि उनको ऐसे प्राणियोंके लिये प्रवन्य करता है जिनके व्यक्तित्वका आधार एक िस्य चेतत पदार्थ है और जो अपनी अनुभृतियोंका संस्कार सरने पर भी श्रापते साथ ले जाराँगे । यह अधिकरण मैरे दार्शनिक विचारोंको व्यास्याके लिये नहीं

लिला गया है परन्तु इससे इतना ता पता चल सकता है कि प्रमें ज्यावहारिक समाजवादको श्रद्धेत चेदान्तकी मिन्दर सहा 322

र्रकरना चाहता हूं। मेरा विखास है कि समाजवादका जो सार धंश है उसका शांकर खहु तवादके साथ अच्छी तरह समन्वय हो सकता है। जगत्के मूलमें जद पदार्थको माननेसे उससे चेतनका विकास, मनुष्योंमें सद्गुखोंका समुदय, स्वार्थदुद्धिके

रूपर पराधयुद्धिका चत्कर्ष, बैसी वार्ते ठीक ठीक समम्मेर्म नहीं छातीं छोर न मानव जीवन के सहयका सन्तोपजनक स्वरूप ही स्थिर होता है। 'छाज्यासमूलक समाजवाद महाव्य-समाज के बल्याण का चत्क्रच्य साधन है। मेरा विखास है कि बही इसको विशुद्ध समध्दिवादी व्यवस्था की जोर ले जा सकता

है और मानव जगत को मनुष्यसमाज बना सकता है। 🗴

## पर्याय-सूची (१) हिन्दी से अंग्रेजी

श्रध्यात्मवाद्

श्राइहियत्तिस्म (Idealism) अर्घ वैल्यू ( Value ) व्यतिरिक्तार्घ सर्भस वैल्यू (Surplus Value) भोग्यार्घ य्टिलिटी नैल्यू विनिश्यार्थ (Utility Value) वक्सचेक्ष वेल्यू (Exchange Value) अराजकताबाद थनाकिङम (Amarchism) दृश्यगत **ऑ**ब्जेक्टिव (Objective) ,इंप्टुगत सञ्जेक्टिव (Subjective) इन्द्र न्याय **बा**यलेक्टिक्स त्द्वारमक प्रधानवाद डायलेक्टिकछ सेटी-(Dialectical Material-( Dialectics ) ism ) पएय कमोहिटो (Commodity) प्रजनक धन फुक्शनल बेल्थ ( Functional Wealth) प्रतिबाद <sup>\*</sup> **एँ**टीयीसिस परिसीमन (Anti-thesis) रेशनिग पूँजी पुँजीबाद ( Rationing ) के दिव (Capital) कैपिटांलङ्म पेँ जोशाही (Capitalism) केष्टिल्डम (Capitalism) वोद्धिक संयमन रेशनलाइजेशन (Rationalization) मजदूरी वेजेज (Wages) - मध्यमवर्ग युङ्गीजो मात्राभेरसे गुण्मेद चैंजिमश्राफ कास्टिट। ( Changing of quan-इएड कालिटी tity into quality )

| मूल्य                                                                                   | प्राइस                                                                                                                                            | (Price)                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| युक्तवाद                                                                                | सिन्थेनिस                                                                                                                                         | (Synthesis)                                                                                                                          |
| राज                                                                                     | द् स्टेट                                                                                                                                          | ( The state )                                                                                                                        |
| राष्ट्रवाद                                                                              | नेशनालज्य                                                                                                                                         | ( Nationalism )                                                                                                                      |
| बर्ध                                                                                    | क्लास                                                                                                                                             | (Class)                                                                                                                              |
| वर्ग-चेतना                                                                              | दलाम जारासनेस                                                                                                                                     | (Class-Consciousress)                                                                                                                |
| वर्गसघर्ष                                                                               | क्लास वार                                                                                                                                         | (ClassWar)                                                                                                                           |
| अस्तुवाद                                                                                | रियां उम                                                                                                                                          | (Realism)                                                                                                                            |
| वाद                                                                                     | थीसिस                                                                                                                                             | (Thesis)                                                                                                                             |
| विपरियाम                                                                                | नेगेशन                                                                                                                                            | ( Negation)                                                                                                                          |
| विपरिखामका वि-                                                                          | <b>ने</b> गेरान याफ दी                                                                                                                            | ( Negation of the ne-                                                                                                                |
| परिसाम                                                                                  | नेगेयन                                                                                                                                            | gation )                                                                                                                             |
| विपरीत समनाय                                                                            | इटरपे निट्रेशन आ                                                                                                                                  | Ta ( Interpenetration of                                                                                                             |
|                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
|                                                                                         | <b>क्</b> रट्र।डिस्टरीज्                                                                                                                          | eontradictories)                                                                                                                     |
| <b>व्य</b> ष्टिगद्                                                                      | इं डिविजु यिले इम                                                                                                                                 | eontradictories) (Individualism)                                                                                                     |
| व्यष्टिमादः<br>शोपग्र                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| र्गोपर् <b>छ</b><br>श्रमकान                                                             | इं डिविजु यिले इम                                                                                                                                 | (Individualism)                                                                                                                      |
| शोपख                                                                                    | इंडिविजुः यिक्षेक्रम<br>एरमझॉइटेशन<br>लेवर-टाइम<br>लेवर-पानर                                                                                      | (Individualism) (Exploitation)                                                                                                       |
| र्गोपर् <b>छ</b><br>श्रमकान                                                             | इं हिविजु अिल्डम<br>एरमसॉइटेशन<br>लेवर-टाइम<br>लेजर-पानर<br>एरम्पूनिडम                                                                            | (Individualism) (Exploitation) (Libour-time)                                                                                         |
| शोपख<br>श्रमकान<br>श्रमशक्ति                                                            | इंडिविजुः यिक्षेक्रम<br>एरमझॉइटेशन<br>लेवर-टाइम<br>लेवर-पानर                                                                                      | (Individualism) (Exploitation) (Libour-time) (Labour Power)                                                                          |
| शोपण<br>श्रमकान<br>श्रमशिक<br>समाध्याद<br>समाज<br>समाजवाद                               | इंडिविजु ग्रेलिङम्<br>एरमफ्रॉइटेशन<br>लेवर-टाइम<br>लेवर-वानर<br>क्म्यूनिङम्<br>मासायटी<br>मोशाल्डन                                                | ( Individualism ) ( Exploitation ) ( Lubour-time ) ( Labour Power ) ( Communism ) ( Society ) ( Socialism )                          |
| योपन्य<br>श्रमकान<br>श्रमहाकि<br>समाध्याद<br>समाज<br>समाजवाद<br>उत्तरजीव्यममाजव         | हं हिविजु यिक्वम<br>एरमाइटेशन<br>लेवर-टाइम<br>लेवर-पानर<br>क्रयूनिक्म<br>मासायटी<br>मोशाल्बन<br>इ युटोपयनसोशक्रि                                  | ( Individualism ) ( Exploitation ) ( Lubour-time ) ( Labour Power ) ( Communism ) ( Society ) ( Socialism )                          |
| शोपण<br>श्रमकान<br>श्रमशिक<br>समाध्याद<br>समाज<br>समाजवाद                               | हं हि बि मु प्रक्षिका<br>परमाहँ देशन<br>क्षेत्रर-टाइम<br>क्षेत्रर-वार<br>क्ष्यूम्बस<br>मासायरी<br>मोणाल्बन<br>हर युटीएयनसोसाक्ष<br>प्रानेदेश्यन   | (Individualism) (Exploitation) (Libour-time) (Labour Power) (Communism) (Society)                                                    |
| योपन्य<br>श्रमकान<br>श्रमहाकि<br>समाध्याद<br>समाज<br>समाजवाद<br>उत्तरजीव्यममाजव         | हं हिविनु ग्रिक्डम<br>एरमप्रॉइटेशन<br>लेबर-टाइम<br>लेबर-पावर<br>क्र्यूनिड्म<br>मासायटी<br>मासायटी<br>इंयुटीप्यनसोशिक्ड<br>ग्रानंटेव्यिन<br>काइसिस | ( Individualism ) ( Exploitation ) ( Lubour-time ) ( Labour Power ) ( Communism ) ( Society ) ( Socialism ) 321( Utopian Socialism ) |
| रोतिया<br>शमकाल<br>शमशीक<br>समाध्याद<br>समाज<br>समाजवाद<br>उत्तरहोखनमाजव<br>सर्वेद्वारा | हं हि बि मु प्रक्षिका<br>परमाहँ देशन<br>क्षेत्रर-टाइम<br>क्षेत्रर-वार<br>क्ष्यूम्बस<br>मासायरी<br>मोणाल्बन<br>हर युटीएयनसोसाक्ष<br>प्रानेदेश्यन   | (Individualism) (Exploitation) (Libour-time) (Labour Power) (Communism) (Society) (Socialism) SA(Utopian Socialism) (Proleturian)    |

साम्राज्यवाद इम्पीरियलिङम साम्राज्यशाही (Imperialism) इम्पीरियलिङम स्वगत उच्छेदक (Imperialism) इनाफंट्राडिक्शन श्वच्छन्दता नीति (Inner Contradiction लेसे फेयर (Laissez faire) - पूरा गिल्ह पेविश्रमवाद ( Guild ) फेवियनिजम राजायस समाजवाद स्टेट सोशालांज्य (State Socialism)

--0念0--

# पर्याय-सूची

(२) अँग्रेजीसे हिन्दी . जनाकिका (Anarchism) बुट्वीजी श्चराजकतावाद ( Bourgeoisie ) सन्यमवर्ग केपिरल (Capital) कैपिटलिक्स पंजी (Capitalism) वुँजीवाद, वुँजीशाही चेंजिंग खाफ क्वाल्टिटी ( Changing of आधामेदसे गुराभेद हण्ड कालिटी ( puantity into quality ) कास (Class) कास वार (Class-war) वर्शसंघर्ष कास कांशस्तेस ( Class conscionsness) वर्गचेतना क्योदिदी (Commodity) क्रम्युनिक्स पुरुव (Communism) समष्टिवाद काइसिस (Crisis) **राय**लेक्टिक्स संबद (Dialectics)

हायलेक्टिकल मेटीरि- ( DialecticalMate) द्वन्द्वास्मकप्रधानवाद rialism )

(Feudalism)

(Exploitation) शोषस

(Functional Wealth)গুলনক ঘন

सामन्तशाही.

<del>पव</del>सप्लाइटेशन

**प्र**युडिलिज्म

क्षशनल वेड्य

| ( २ )                                                  |                   |                                |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|
| इम्पीरियलिङम                                           | (Imperation)      | साम्राज्यशाही,<br>साम्राज्यवाद |  |  |
| <b>इ</b> ण्डिबजुद्यलिच्म                               | ( Individualism   | ) न्यांच्टवाद                  |  |  |
| इतर वर्ट्रााडक्शन                                      | (Inner Contra     | - स्वगत उच्छेदक                |  |  |
|                                                        | diction )         |                                |  |  |
| इएटरपेनिट्रेशन आफ ( Interpenetration विपरीत समयाय      |                   |                                |  |  |
| क्ट्राडिक्टरीज                                         | of Contradictor   | ies)                           |  |  |
| लेपर-पावर                                              | ( Labour-Power    | ) श्रमशक्ति                    |  |  |
| लेकर-टाइस                                              | ( Labour-Time )   | श्रमपाल                        |  |  |
| त्तेसे फेयर                                            | (Laixez faire)    | स्वच्छन्दता नीति               |  |  |
| नैशनलिङम                                               | ( Nationalism )   | राष्ट्रगद                      |  |  |
| नेगेशन                                                 | (Negation)        |                                |  |  |
| नेशेशन आक्र दि                                         | ( Negation of the | - विपरिखामका <b>विप</b> ≁      |  |  |
| नेगेशन                                                 | Negation)         | रियाम                          |  |  |
| <b>श्रॉ</b> ङ्जेक्टिव                                  | (Objective)       | दृश्यगत                        |  |  |
| श्राइस                                                 | (Price)           | मृल्य                          |  |  |
| रेशनलाइचेशन                                            | (Rationalization  | )बोद्धिक सथमन                  |  |  |
| रेशनिंग                                                | (Rationing)       | परिसीमन                        |  |  |
| रेजिजन                                                 | (Religion)        | सम्प्रदाय, मजहब                |  |  |
| सोसायटी                                                | (Society)         | समाज                           |  |  |
| सोशलिकम                                                | (Socialism)       |                                |  |  |
| यूटोपियन सोर्शालन्म (UtopunSocialism)ज्ञतरकीरव समाजवार |                   |                                |  |  |

स्टेट (State) सब्जेक्दिव राज (Subjective) थोसिस द्रष्ट्र गत (Thesis) **ऐ**एटोथोसिस वाद (Anti-thesis) िन्थीसिस **मतिवा**ङ् (Syn-thesis) विल्यू युक्तवाद (Value) यदिलिटी वैल्यू ध्यध (Utility Value) भोग्याघँ एक्सचेज वैल्यू (Exchange Value) विनिमयार्घ सर्लस वैल्यू (Surplus Value) आतिरिकार्ध फे*बिश्चनिज्य* (Fabianism) गिरुड क्षे वि अनवाद ( Guild ) रदेद से।शलिक्म वृग (State Socialism ) राजायत्त समाजवादः

( ३ )

,, दि ऐप्रिकल्चरल भाव्छेम इन इण्डिया खहनद वेल्स ,, दि शेप अफ़ थिंग्ज टुकम

इलित

... मास्को हेज ए सैन

,, ऐस्पेक्ट्स खाव डायलेक्टिक मेटीरियलिङ्म

सेंडलर

" हिस्टरो आव संशिलस्ट यॉट

मसानी

" सोराजिङम रीकन्सिडर्ड

, ,, ब्यक्ति और राज .. चिद्विलास

., भारतीय सृष्टिक्रम विचार

.. मार्किस बन हेन हेड

लेवी खाहि

सम्पूर्णानन्द

व्रजनारायण

,,

17

.. मार्क्सिंब्स ऐएड माडर्न वॉट बुखारिन थादि

## श्रीकाशी विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित पुस्तकोंकी सूची झौर परिचय

हाइरेक्टर श्राफ पर्वन्तिक इन्ट्रक्शनके पत्र रांख्या टी॰ वी ३७६ तथा ३.० ताराम्य १२ श्रामस १९६८ के श्रमुसार खंद्रोजी तथा

पुस्तकालयो तयः पारतापिकके निए स्मीकृतः

१--गहर्न्दा शब्द साह

( हिन्दो भाषाका एक बहुमून्य कोष ) नृतन जोर परिनाहित संस्करण सम्मादक-जी मुक्तदोलाल श्रायस्त्तर तथा भो राजवल्लम सहाय

इत्तमे प्राचीन हिन्दी कवियों द्वारा प्रयुक्त व्यवभाग, अवधी, हुन्देललपडी इस्पादिक राज्दों के अतिरिक्त आधुनिक हिन्दी साटित्यमे प्रचलित हिन्दी, सरहत, फारसी, अरबी, इरवादि भाषाओं के राज्दों की समुद्र हिमा गया है। अप्रचलित राज्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विविध अन्यों से ह्वारें ददाहरस्स दिये गये हैं। नये संस्करणमें ५ ह्वार राज्द यदा दियो गये हैं। पर दाम घटा दिया गया है। मुख्य अजिहद का २॥), स्विनद का ४)

कुछ सम्मतियाँ-

the same extremely handy companon for any one desirous of reading Hirdi literature. The words are on the whole, well-chosen and the meanings succinctly and well expressed. T. Grehame Balley in the Journal of Royal Asiatic Society, London.

पुरानी फविताञ्चिन प्रयं समफनेमे निन हिन्दी प्रेमियोंको महुत कठिनाइयोंका सामना करना पडता था, उनके निए शब्द-समद' श्रत्यन्त उपयोगो होगा। \_\_\_श्री बॅकटेश्वरसमाचार।

'हिन्दीमे इतना चन्दर, इतने प्रश्नोंमें इतना श्रर्थपूर्ण तथा उपयोगी राज्यकोप कोई भी नहीं है। प्राचीन हिन्दीप्रन्योंके पढ़ने-वालोंके किए इस प्रन्यसे श्रन्था कोई भी नहीं बिल सकता।-प्रमा।

श्रजभाषा तथा श्राचीन हिन्दी साहित्यके बन्यामें प्राप्त परु भा कठिन राज्य छटने नहीं पावा है। उदाहरण भरे पडे हैं।'-भारत।

फिटिन रान्द चूटने नहीं पाया है। उदाहरण भरे पड़े हैं।'-भारत। 'यह प्रयास किया गया है कि साहित्यक हिन्दीके अध्ययनमे यह सहायक हो सके।' --प्रताप।

'इस मान्यकाप के प्रकाशनसे हिन्दीका एक बहुत बड़ी कमीकी पूर्वि हुई है। कालेज तथा स्कूछके विद्यार्थियों के लिए यह कीप बड़े कामका है।'

यह कामको ह । —ाहन्य । बहु वासा । शत्रह वास्तवमें उपयोगों है । ब्राचीन कवियोंके प्रथ नहने छोर सममनेमें इससे बहुत सहायता मिलेगी तथा आधुनिक हिन्दीके

कठिन राज्यों के लिए भी काम देगा। -जयाजीप्रताप।
'विशेषता यह है कि ब्रजमापा खीर खबधों के राज्य प्रायः

'वरापता यह है कि जननाथ आद अवसाफ राज्य प्राप्त फोर्पोंसे नहीं मिलते इसमें दोनों आपाओंके अधिकाश राज्य राज्य राज्य हैं, और उनका अथ सत्रमाख और सोदाहरख लिया गया है।' —अयोध्या सिंह उपाच्याय (हॉरस्रीय)।

'पुस्तक वडे ही महत्वकी श्रीर बडी उक्योगा है, कोई मुख्य शब्द छूटने नहीं पाया है। हिन्दीमें इसकी वडी श्रावरयकता थी।'

—धोरेन्द्र वर्मा एम० ए०।

# २—अफलात्नको सामाजिक व्यवस्था

लेखक-श्रीगोपाल दामोदर तामस्कर एम० ए०, एल० टी० थाजकल हमारे देशमे समाजसुधारकी श्रावाज यहे जोरींसे वठायी जा रही है। कुछ समानसभारकोंका हमारी सामाजिक ब्यवस्यामें दोप ही दोप नजर जाते हैं। इसका कारण यही है कि इन्होंने शायद अपना सामाजिक व्यवस्थाका तानक विवेचन नहा किया है और न इसपर हो मलामॉति विचार किया है कि देशको बास्तर्थमें किस तरहके समाजको जहरत है। इस प्रतक्ती पहने से यह प्रश्न इल करनेमे सहायता मिलेगा। इसमें सुप्रतिद्व प्रोक विद्वान् अफलात्न ( सेटो ) की पस्तकों-रिपन्लिक, पोलिटिक्स तथा लॉज-का सन्तेपमे विवेचन किया गया है और इनके आधा-रपर थोड़ेमे किन्तु स्पष्टरूपसे यह ।इराजा दिया गया हे कि वास्तवमें समाजकी क्या व्यावश्यकतार्थे है, उनकी ब्यवस्थ। क्सी होनी चाहिये श्रफतातृतकी ष्टावर्श सामाजिक व्यवस्थामे ध्योर भारतीय सामा-जिक व्यवस्थामे कडाँतक साम्य है, "त्यादि । सामाजिक प्रश्नींपर बिचार करनेवाले और समाज-संघार चाहनेवाले प्रत्येक व्यक्तिहो एक बार ध्वश्य इस अन्यका ऋवलोकन करना वाहिये। सुन्दर मोटे फागजपर छपी सवा दो सी प्रव्होंकी सजिएद प्रसाव का मूल्य १।=-)

> ३—श्रंग्रेज जातिका इतिहास गंशोधित और परिवर्धित द्वितीय शरकरण लेखर—श्रो गगापसादजो, एम ए

इस पुस्तकमे इंग्लिस्तानका इतिहास प्रधानतथा वहाँकी राज-नीतिक तथा सामाजिक बन्नतिके काम्पर दृष्टि स्प्रकर ही लिखा गया है। इसमें राजाओं को बीनना श्रोर बुर्खेकि कारे वर्णन नहीं हैं, प्रस्तुत राजा और प्रजाके उम राजनीतिक संघर्षका एवं वत जातीय परनाओं मां विशद क्यान किया गया है जिनके कारण यह नन्दों सा टापू इतनी खारचर्यजनक उर्जात कर सक्ता । मध्यप्रदेशके गवर्नेमेंट हाई स्ट्रेलोमे तथा काशी विश्वनियानय इत्याद कई संस्थाय्रोंके पारकामे स्वाप्त है खार पढ़ ई जानो है। प्रश्नाख्या ४४५, मृत्य साजन्टका शां।

### ४---पश्चिमी यूरोप

(दूसरा भाग)

इसमे इटली, जर्मनी, फांस, रने न, इंग्लैप्ड आदि देशोंका इति-हास फासा-सा राज्यकान्तिके समयसे गत महायुद्ध तकका दिया गया है। अनेक मानचित्रों खीर खनुकविष्कायुक्त सजिल्द पुस्तकका मृत्य २।)

#### ५-गीस और रोमके महापुरुष

%नु•---श्री मुबुन्दीलाल श्रीवास्तव तथा श्री राजवरूलम सहाय ( म मना-लेखक--डा० मगवान्दासनी )

सादार्क कृत 'वीर-पारित'को गणना ससारकी सर्व ब्रेष्ट पुस्तकोंसे भी जाती है। इस पुस्तक से उसके वाग्रह चरितनायकों—सिकल्दर सीजर मागी खादि—का जीवन-युतात खरान्त रोचक मापामें दिया गया है। प्रत्येक महापुक्रपके जीवन-चरितसे हमे खनेक रिएजिए मिलती है। सात सो एखेंजि सजिल्द और पुरनकका

# ६—हिन्दू भारतका उत्कर्ष

रा

#### राजपूर्तोंका आरम्मिक इतिहास

लेखक—स्री चिन्तामिए विनायक वैदा, एम, ए, एल एल, बी

इस पुस्तकमें नेखकने व्यनेक व्यर शवासियों के लिखित प्रमाणों तथा शिलानेखों इत्यादिके आधारपर राजपूर्तों के प्रारंभिक इतिहासकी सभी झातल्य गातींपर प्रकाश डाली है। यजपूर कीन में, वे कहींसे काये थे और वन्होंने गाहर वे आकर आक्रमण करने-बाढ़े व्यर्थों तथा गुरुतेसे पाँच सी वर्षों तक हट्दतापूर्वक लड़कर किस सहलपूर्ण प्रत्में की समुचित उत्तर हसमें दिया गया है। माय ही तस्त्राण प्रत्मेंका समुचित उत्तर हसमें दिया गया है। माय ही तस्त्राणीन राजनीतिक, सामाधिक तथा धार्मिक परिस्थितिका भी विवेचन किया गया है। मूल्य शां

#### ७---मीर कासिम

लेखक-श्री इरिहरनाथ शास्री

षुमिका-नसर्क---ऋष्यापक वेनीप्रसाद एम०ए०, डी० एस-सी०

धंगालके सुयोग्य नवाब मीर क्रांसियका नाम किसने न सुना होगा र इतिहासमें उनका नाम सुवर्खान्तिमें लिखने योग्य है। उनका इतिहास स्वाभिमान ब्यौर श्रात्मगौरवका इतिहास है। उनके समयमें ऋषेजोंने भारतवर कैसे केसे श्रत्वाचार क्यि, शाही 

# च—इंब्नबंत्ताकी भारतयात्रा

या चौदहर्वी शतांब्दीका भारत

मोरणो-निमासी येह प्रसिद्ध थोत्री चीरहवी राताहरीके पूर्वार्द्धमें भारत आया या। सम्राट सहरूमद चिन तुमलकर दरधारमें वोई नी वर्ष पर्यन्त रहका देखनें वहीं के प्राचीन सुंखलमान राजहारा, तत्कालीन सम्राट, राजदरवार, शासनपढ़ति — न्याय-ज्यवरया, प्रसिद्ध पटनाओं और उस सामर्थकी अनेक समाजिक प्रयाप्या पठा सामिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्थाके सर्ववर्धों जो इक देखां स्वाप्त के सम्राट सामिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्थाके सर्ववर्धों जो इक देखां सुना, उसीका वर्षण इस प्रसक्त है, जो रोचक होनेके साथ

साथ धरयन्त महत्वपूर्ण भी है। चीनहवी रातान्तीके मारतका इतिहास समम्तनेमें इससे विशेष सहायता मिनती है। ए० ४००, मूल्य धाजन्दका २) सजिल्दका २।>-)

#### ६---जापान-रहस्य

। लेखक-श्री चमनलाल

ध्यस्ती बर्षके मीतर ही जापानने जो बाएवर्यंजनक वसति कर ती है वसका असता रहस्य इस पुस्तकको पवनेसे विदित होगा । वहाँवालॉकी गहरी देशभफि, मुझ्ड अनुसासन, आविष्कारक मुद्रिक और जानपर रोजवानेकी तरपता इत्यादि सम्बन्धी बात पद्मक वाप मुग्य हो जायगे और आपके मनमें इस बात का स्थाद वरपन होगा कि इम भी इसी पथका अनुसरण कर अपने देशकी सामारके राष्ट्रोंमें वपयुक्त स्थान विवानका प्रयत्न करें, । मुक्य १॥)

# हमारी श्रन्य पुस्तकें

१०-साम्राज्यवाद

मूमिका-लेसक—प॰ जनाहरलाल नेहरू

रर्चायता—श्री मुक्तुन्दीलाल श्रीनास्तव

इसमें वाशिज्य-ज्यवसायपर वैंकीका प्रमान, पूर्णीपिकारींकी स्यापना, पूँजीवादी राष्ट्रीकी सुरू रसोट छादि अनेक वार्तीका विश्वन कर यह दिएखाया गया है कि जिटेन, फास, वापान खादि देशोंने किन किन पालोंसे खपना साम्राज्य फैलानेकी कोशिशकी है। खन्तर्राष्ट्रीय युद्धोंका कारण क्या है, वर्षानवेशोंको स्यापनाके लिपसाम्राज्यवाही राष्ट्र बतावत्ते क्यों रहते हैं, इत्यादि यातोंका पता भी इससे पत्तेगा। सात सुन्दर मानविज्ञोंकाती ४४० प्रष्टोंकी सर्जिल्द पुस्तकका मुल्य शा)

#### ११--संसारकी समाजकान्ति

लेखक-डा० जी एस० सेर, पी-एच० डी०

इसमें तेखकने इटली, जर्मनी, रुस, प्रिटेन, अमेरिका जादि देशोंका अपनी ऑस्टों देखा दाल लिखा है, और यहाँ के सामाजिक तथा वैवक्तिक सीवनमें आज जो उपल-पृथल मची हुई है उसका पित्रस्य पड़ी दी सुन्दराताकि साथ किया है। ब्रह्मेंय श्री भगवान्द-दासजीक क्यानुसार "पचासी प्रधास्य प्रक्रां और अस्ववारीके परिशोलनसे जो इतन प्राप्त हो सकता है. उसका सार इसके अध्ययनसे हो जायगा।" अन्य १॥

# १२--ट्राटस्कीकी जीवनी

#### भीलशेविक कांविका मनोरंजक इतिहास

ट्राटेरकी रूसी क्रांतिक सर्वप्रपान लेकिनका दादिना हाप था। यद पुरतक वसीकी आत्मक्या है। इसे पद्गकर देशिये कि जार-शाहीसे देशका वढार करनेमें क्रांतिवादियोंकी किन किन कठिनाइ-योंका सामना करना पड़ा, पहली क्रांतिक बाद बोलगेवियोंकी फिस तरह केरेन्सकी सरकारसे खड़ाई बड़नी पड़ी, उस समय ट्राटस्कीने रात दिन अथवा परिश्रम कर कैसी टड़ताके साथ कान्का स चालन किया, पीट्रोमाडकी रखाके समय भागती हुई सेनाका नेतृत्व प्रदृष्ण कर विस्त तरह उसने पाँसा उत्तर दिया, बन्नमें लेनिनकी मृत्युके वाद उसके विरुद्ध केसा कुचक रचा गया, जिसके परिखाम-व्यक्तप उसे स्वदेशसे निवीसित होकर विदेशों से दर द चूमना पड़ा। मूल्य भवित्दका शांड)— स्वित्वका शे.—

#### १३--राष्ट्रीय शिचाका इतिहास

लेखक—श्री कन्हेयालाल शास्त्री

इसमें सरकारी शिक्षप्रयाजी और तत्सन्बन्धी नीतिक शेक्षिप्त इतितक साथ राष्ट्रीय शिक्षाके खारम्य और विकासका पूर्य इति-हास और उसकी वर्तमान अवस्थाका अच्छा दिग्दरीन कराया गया है। लिप्तेनेके पहले सेराकते नड़े परिकास साथ सभी संस्थाओंके इतिहास पाठकम, रीतिनीति खादिका अच्ययन का संस्थाओंमें सवय जाकर किया या। विश्वसारती, गुरुकुल, साथा कर्मेके महिला विद्यापीठ, जालन्यरके कन्या महाविद्यालय तथा अन्य राष्ट्रीय शिक्षासंस्थाओंका विस्तृत परिचय दिया गया है। यदिया क्रेब कागजवर छपी है। मृत्य शे

#### १४-भारतका सरकारी ऋण

भारतके नामपर शुरूक्षे अवतक सरकार द्वारा जितना ऋख लिया गया है, उसकी विस्तृत जाँच इसमें की गयी है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमेंसे कितना भारतको छोर कितना बिटेनको देना चाहिये । मुस्य १-)

## १५—सोन्दर्यविकान

म्मिका ...लेखक-श्रीसम्पर्णानन्द रचियता—श्री हरिवंशसिंह शास्री

मानव-जीवन ही नहीं, पशु-पित्रयों तकके जोवनमें सीन्दर्यका स्थान कितना महत्वपूर्ण है, यह किसीसे द्विया नहीं । इस चराचर जगतमें पेसा कीन है जिसपर सीन्दर्यका जादू अपना असर न दिखलाता हो, कीन ऐसा बोर्युगवं है जो बातकी बातमें उसके सामने नतमस्तक न हो जाता हो, कीन ऐसा पापाण-हृदय है. जो उसके प्रभावसे द्रवीभूत न हो जाता हो ? इस पुस्तकमें उसीका सैद्यान्तिक विवेचन ।कया गया है । इसमें अनेक सुप्रसिद्ध दार्श-निकों, वैज्ञानिकों और कनाविदोंके विचारोंका उन्तेस कर सौन्दर्यका वास्तविक स्वरूप सममानेकी चेष्टा की गयी है सौर क्लासे उसका सन्वन्य दिखलाते हुए जीवनको सीन्द्र्यसय यनाने है: चपायोंपर भी प्रकाश डाला गया है । मृत्य ॥)---

# १६—अभिधर्म कोपः

सम्पादक श्री राहुल सांकृतायन १८८१ । [ बीद्ध दर्शनका खपूर्व ग्रन्थ ]

सुर्यसिक दर्शनिक वसुबन्धुका प्रत्य श्रामिध्मकीप जिसके श्रीतवाद चोनी और विज्वती भाषामें होनेपर भी जो मूल प्रस्कृतमें

लुप्त हो गया था, निज्वती, चीनी और फ्रांसीसी भाषाओंकी सहायपा से फिर क्यूज़त करके सरस संस्कृत व्यावया, पतिहासिक भूमिका वर्ष खनेक नक्शोंके साथ छुप गया। इसमें, यौद्ध सिद्धान्ती, सिल्कुआके नियमी योग, समाधि खादिका दार्शित क रीतिसे विवेचन किया गया है। मूल्य ४)

#### १७—मनुपादानुक्रमणी

सम्मादक—हायदर मग्रान्दास तथा श्री राजाराम शासी ध्यादि समुत्व सहत्वमृतिमे महो हुई बातोंके ठीक पतेजी धर्यात इध्याय और रकोषके धरो की आवश्यकता बहुवा पड़ता है। इस प्रतक्त आधारादि कमसे चारों पदों की सूचा हो गई है। ध्याशा है इससे रेस्कित विद्वान समुख्यत लाम कर मेंगे और मनुष्पमृतिमे कही बातोंका पता बिना प्रयास लंगानेसे सहायता पार्वेगे। मूल्य—धारह ध्याना।

#### १९—Cosmogony in Indian Thought

लेखक-श्री सम्पूर्णानन्द ।

प्रस्तुत पुस्तक दो अध्याओं में है :--

1—Cosmogony in Vedas or a comentary on Nashidya Snktn. 2—Cosmogony in Darshans.

इस पुतक में सृष्टि के विकास कम का वर्णन । यहने इध्याय में येदों के असुसार सृष्टि-कम बताया गया है । दूसरे में दर्शन शाओं के असुनार सिष्टि-कम बताया गया है । दूसरे में दर्शन शाओं के असुनार सृष्टि-कम बताया गया है । युसक सरक छोर सुनेश कॉमेडी भाग में है । कम जॅमेडी जानने वाने भी इस पुस्तक से लाभ बठा मक्ते हैं !

मृज्य ॥) मान्न ।

#### २०-योग-सूत्र-भाष्य-कोष ।

A concordance dictionary.

लेखक—डा० भगवान दास ।

श्रद्धेय श्री भगवान दास जी ने पातञ्जती के योगसूत्र तथा व्यासकृत भाषा के राव्दों का एक कोष तैयार कर दिया जिसकी सहायता से प्राचीन श्रत्यन्त क्लिप्ट भाषा ,में लिखे ग प्रन्य सुगमता से पड़े श्रीर समभे जा सकते हैं। शव्दों उचित व्यर्थ (Appropriate meaning) अँग्रेजी में दिये गरे हैं।सफाई एव इपाई बहुत सुन्दर है।

सजिल्द् पुस्तक का मूल्य ३) मात्र ।

#### प्रेस में

हिन्दी में योग प्रवाह —

डापटर पीताग्नर चडश्वाल के ऋष्यास्म सम्बन्धी लेखीं कृ। समह ।

स्वर्गीय शक्टर साहन ने समय समय पर प्रध्यातम तथा थोन सम्बन्धी तेल जो विभिन्त पत्र पत्रिकाओं में लिखे थे तथा जो छ-प्रशासित रह गये थे उनना सम्रह शीघ ही प्रकाशित होने बाजा है।

# वर्तमान मुस्तिम जगत

लेखर—श्री मुहम्मद हवीव ऋलीगढ युनिवसिटी के इतिहास के ऋष्यन ।

# यवनों का भारत

लेसक-मोट मगवती प्रसाद पान्थरी ।

यद बहुत ही सोजपूर्ण पेतिहासिक दुस्तक है। इसमें विदान तेखक ने बहुत दूर दूर से यात्रा करके ममालें का संगद दिया है। इतिदास के खम्बताओं के लिए यह पुस्तक बहुत लाभ की होगी।